# संस्कृत-धातु--कोषः

(विस्तृत-भाषार्थ-सहितः)



सम्पादक--युधिष्ठिर मीमांसक



### 💓 स्रो३म् 💥

# संस्कृत-धातु-कोषः

(चिस्तृत-भाषार्थ-सहितः)



MUNSHIR AM MANCHERLAD
PUBLISHERS FVT. LTD.
Sanskrit E lighers Music & Ayurwedic Book Sell
Alc. Nai Sarak, Delhi-110006
Phone SS11154 सम्पादक—

युधिष्ठिर मीमांसक

#### प्रकाशकः---

रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़—१३१०२१ जिला सोनीपत (हरियाणा)



मुद्रकः— गरेन्द्र कुमार कपूर रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस, बहालगढ़ (सोमीपत∹हरयाणा)—१३१०२१

# सम्पादकीय

संस्कृतमाषा के सभी शब्द ग्राख्यातज (धातुश्रों से निष्पन्न) हैं, ऐसा निष्कत्तः शास्त्र के प्रवक्ता यास्त श्रादि तथा वैयाकरणों में शाकटायन ग्राचार्य का मत हैं। वैदिक शब्द तो सभी ग्राचार्यों के मत में धातुज ही हैं। लौकिक तथा वैदिक शब्दों की मूल प्रकृतियों (धातुश्रों) का निर्देश वैयाकरणों ने ग्रपने-ग्रपने धातुपाठों में किया है। सन्प्रति पाणिनीय धातुपाठ ही ग्रधिक प्रचलित है। उसके भी कई पाठ हैं। पाणिनि प्रभृति ग्राचार्यों ने धातुश्रों के ग्रर्थ संस्कृत भाषा में ग्रीर वह भी सूत्रात्मक शैली में संक्षेत्र से दिये हैं। ग्रतः उन का हिन्दी में क्या ग्रर्थ है, वह बहुधा वैयाकरण जन भी बताने में ग्रसमर्थ रहते हैं। इतना ही नहीं, धातुएं ग्रनेकार्यक हैं, जो ग्रर्थ धातुपाठ में लिखे हैं, उन से मिन्न ग्रर्थों में भी वे प्रयुक्त होती हैं । इसके साथ ही उपसर्गों के योग से धातुश्रों के ग्रर्थ भी बदल जाते हैं । ग्रतः संस्कृत भाषा के प्रयोग के लिये धातुश्रों को विविध ग्रर्थों एवं उपसर्गों के योग से हुए मिन्न-भिन्न ग्रर्थों का बोध होना ग्रत्यावश्यक है।

पाणिनि से भी प्राचीन काशकृत्स्न का धातुपाठ भी उपलब्ध हो गया है। उस में पाणिनीय धातुपाठ की ग्रपेक्षा ८०० धातुएं मिन्न हैं। इस धात्वर्थ-

१. नामानि सर्वाण्याख्यातजानीति शाकटायनो नैकक्तसमयश्च । निकक्त ११६३।। नाम च शातुजमाह निरुक्ते व्याकरशो शकटस्य च तोकम्। महा० ३।३।१॥

२. विभिन्न पाठों के परिज्ञान के लिये हमारे द्वारा सम्पादित 'क्षीरतरिङ्गणी' का उपीद्घात पृष्ठ ११-१८ तथा 'संस्कृतव्याकरण शास्त्र का इतिहास' माग २, पृष्ठ ४१-६२ देखें।

३. बह्वर्था श्रिप धातवो भवन्ति । तद्यथा—विष: प्रकिरणे दृष्टः, छेदने चापि वर्तते —केशश्मश्रु वपतीति ....। महा० १।३।१ तथा श्रन्यत्र ।

४. यथा—तिब्ठिति = ठहरना है, प्रतिब्ठित = जाता है, प्रातिब्ठित = स्वीकार करता है, सन्तिब्ठिते = समाप्त होता है। इसी प्रकार भवति, संभवित, प्रभवित, ग्रादि के भी पृथक्-पृथक् प्रथं हैं।

कोश में पाणितीय धातुपाठ में उल्लिखित धातुस्रों का ही संग्रह किया है, परन्तु पाणिनीय धातुपाठ के सभी उपलब्ध पाठों का श्राश्रय लेने का प्रयत्न किया है।

संस्कृतभाषा में धात्वर्थों का निर्देश धातुवृत्तियों के स्रितिरक्त स्राख्यात-चिन्द्रका, किवरहस्य, क्रियाकलाप, क्रियापर्यायदीपिका स्रोर क्रियाकोष नामक ग्रन्थों में भी उपलब्ध होता है। स्रायंभाषा (हिन्दी) में धारवर्ष ज्ञान के लिये बृहत्काय संस्कृत हिन्दी कोशों का स्राश्रय लेना पड़ता है, जो कि प्रत्येक संस्कृत प्रेमी के लिये उपलब्ध करना कठिन है।

इस कठिनाई को दूर करने के लिये ६४ वर्ष पूर्व 'संस्कृत-धातु-कोष' नाम का एक ग्रन्थ काले इत्युपाह्व काशीनाथात्मज पं गणेश शर्मा ने बनाया था, और लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर प्रेस बम्बई से वि० सं० १६६३ में प्रकाशित हुग्रा था। यह ग्रन्थ भी लगभग २४-३० वर्षों से ग्रप्राप्य है। लगभग २४ वर्ष पूर्व हमें इस की एक प्रति बड़ी कठिनाई से उपलब्ध हुई थी। तभी से मेरा इस प्रकार का एक संग्रह प्रकाशित करने का विचार था, परन्तु मैं यह कार्य न कर सका। ग्रब श्री हिरकृष्ण जी मलिक न्यायाधीश देहसी के सहयोग से मेरा चिरकालीन संकल्य मूर्तरूप धारण कर रहा है।

यद्यपि मेरे इस प्रन्थ का प्रेरक एवं माषार्थ का मुख्य ग्राश्रयभूत उक्त 'संस्कृत-धातु-कोष' ही है, तथापि मैंने इस को प्रधिक उपयोगी बनाने के लिये पाणिनीय मूल घातुपाठानुसार प्रत्येक धातु का रूप श्रीर धात्वर्थ का निदश कर दिया है। इस कारण इस का स्वरूप पूर्व-मुद्रित प्रन्थ से भिन्न स्वतन्त्र ग्रन्थवत् हो गया है। मूलबातु के ग्रागे इत्संज्ञा श्रीर तुम श्रादि कार्य करने पर धातु का जो व्यवहारोपयोगी ग्रंज बनता है, उस का निर्देश पाणिनीय धातुरूप के ग्रागे कोष्ठक में दिया है। उक्त घातु धातुपाठ में किस स्थान में पढ़ी है, इसका सरलता से ज्ञान कराने के लिये गणसंख्या के साथ-साथ घातुसूत्र संख्या भी दे दी है। धातुसूत्र संख्या 'क्षीरतरिङ्गणी' ग्रीर 'माधवीया धातुवृत्ति' से पृथक्-पृथक् हैं । मैंने रामलाल कपूर ट्रस्ट बहालगढ़ (सोनीपत) द्वारा जो धातुपाठ प्रकाशित किया है, उसमें मी धातुसूत्रों की संख्या दी है। इस ग्रन्थ के ग्रह्म मूल्य में मुलम होने के कारण हमते

१. पाणिनीय धातुपाठ में धातुसूत्र संस्था का प्रथम बार निर्देश हमने स्व-सम्पादित 'क्षीरतरिङ्गिणी' में विया था, उसी को उपजीव्य मान कर सायणीय धातुवृत्ति <sup>क</sup> सम्पादक स्वामी द्वारकाप्रसाद शास्त्री ने भी बातुसूत्र संख्या का निर्देश स्वसम्पादित संस्वरण में किया है।

इसी के अनुसार प्रस्तुत ग्रन्थ में धातुसूत्र संख्या दी है। धातुषाठ के विभिन्न पाठों में पाठान्तर रूप से विद्यमान धातुओं का भी इस में संग्रह कर दिया है। इस प्रकार हमने पूर्वमुद्रित ग्रन्थ की पाणिनीय धातुषाठानुसारी बनाने के लिये उस में अनेक स्थानों पर कम-परिवर्तन वा कुछ न्यूनाधिक्य भी कर दिया है। दूसरे शब्दों में हमने उक्त ग्रन्थ को एक नया रूप वे दिया है।

श्री हरिकृष्ण जी मिलिक भारतीय वैदिक संस्कृति स्रीर उसके श्राश्रयभूत स्रार्थप्रन्थों के परम भक्त हैं। आपने भारतीय वैदिक संस्कृति तथा स्रार्थप्रन्थों के प्रचार-प्रसार के लिए एक धर्मार्थ न्यास (ट्रस्ट) बनाया है, उस के द्वारा स्रार्थ-प्रन्थों की व्याख्या एवं प्रकाशन की व्याखक योजना बनाई जा रही है।

## महाभाष्य श्रार्यभाषा (हिन्दी) व्याख्या

श्री मलिक जी की महाभाष्य की सरल हिन्दी व्याख्या प्रकाशित करने की इच्छा थी। मुक्ते वह गत ४-५ वर्षों में कई बार इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये कह चुके हैं, पर मैं इस कार्य को करने में ग्रसमर्थ रहा। ग्रब १५ सितम्बर १६७० से उक्त कार्य ग्रारम्भ हो गया है. श्रीर श्राशा है शीघ्र ही इसका मुद्रण भी ग्रारम्भ हो जायेगा। इस ग्रन्थ की व्याख्या में यह ध्यान रखा गया है कि संस्कृत व्याकरण में कुछ प्रवेश रखने वाशा व्यक्ति इस ग्रार्यभाषा व्याख्या के श्राधार पर महाभाष्य को समक्त सके। इस कारण कहीं कहीं व्याख्या विस्तृत भी करनी पड़ी?।

हमारा पूरा विश्वास है कि कर्तव्यितिष्ठा से ग्रारम्भ किया गया यह न्यास देश-विदेश में भारतीय वैदिक संस्कृति ग्रौर उस के ग्राधारभूत ग्राषंग्रन्थों के प्रचार प्रसार द्वारा मानव कल्याण में ग्रपना महत्त्वपूर्ण योग देगा।

जिज्ञासु-शोध-प्रतिष्ठान रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़ (सोनीपत) विदुषां वशंवदः— युधिष्ठिर मीमांसक



१. महामाध्य की हिन्दी व्याख्या प्रथम द्वितीय ग्रध्याय तीन भागों में छप चुकी है। ३-४ वर्ष से स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण इसे मैं समाप्त नहीं कर सका।—युधिष्ठिर मीमांसक

# प्रकाशकीय वक्तव्य

पं० गणेश शर्मा ने वि० सं० १६६३ में संस्कृत-धातु-कोष नामक पुस्तिका की रचना करके बम्बई से प्रकाशित कराई थी। महामहोपाध्याय पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक ने अध्ययन काल में उससे लाभ उठाया था। वह पुस्तिका दुर्लंभ हो गई थी और संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्रों को धातुओं के अर्थ एवं रूप का ज्ञान कराने वाली कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति में श्रद्धेय मीमांसक जी ने श्री हरिकृष्ण मिलक, न्यायाधीश दिल्ली के अर्थिक सहयोग से संस्कृत-धातु-कोष के प्रकाशन का निर्णय किया।

श्री पण्डित जी ने ग्रनेक व्यस्ततात्रों श्रीर स्वास्थ्य-बाधार्श्रों के बावजूद उक्त प्रतक को नया कलेवर प्रदान किया। पाणिनीय धातुपाठ के अनुसार धातुश्रों के रूप रखे गये श्रीर अर्थ निर्देश किये गये। धातुश्रों से बनने वाले व्यावहारिक रूपों के सिन्नवेश के साथ हिन्दी भाषा में अर्थों का उल्लेख भी किया गया। इसके अतिरिक्त उपसर्ग लगने से धातु के अर्थों में होने वाले परिवर्तन को भी दर्शाया गया। इस प्रकार 'संस्कृत-धातु-कोष' अपने अभिनव रूप में प्रकट हुआ। इसका प्रकाशन रामलाल कपूर ट्रस्ट की श्रोर से प्रथम बार विक्रमी संवत् २०४६ में हुआ।

यह पुस्तक अपनी विशेषताओं के कारण संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्रों में लोकप्रिय हो गई। इसलिए इस का प्रथम संस्करण शीघ्र ही समाप्त हो गया। श्री हरिकृष्ण मिलक और महामहोपाध्याय पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक परलोकवासी हो चुके हैं। उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए ट्रस्ट ने यह प्रयास किया है, इस पुस्तक को उत्तम कागज-छपाई-साज-सज्जा से युक्त करके प्रकाशित किया है। सभी वस्तुओं पर मंहगाई का प्रभाव होने के कारण मूल्य में वृद्धि करना अनिवार्य था। आशा है, पाठकवर्ग इस महत्त्वपूर्ण पुस्तक से लाभान्वित होगा।

> मन्त्री— रामलाल कपूर ट्रस्ट

१३ सार्च १६६६



संस्कृत-धातु-कोषः विस्तृत-भाषार्थ-सहितः

## ग्रन्थ में प्रयुक्त संकेतों का विवरगा

संख्याएं—घातु के आगे कोष्ठक में दी गई संख्याएं क्रमशः गण और उस गण के उस घातु-सूत्र की है, जिस घातु-सूत्र में वह घातु पढ़ी गई है। मथा— ग्रांक (ग्रङ्क्) कुटिलायां गतौ (१।५३८) अर्थात् अकि घातु घातु-पाठ में भ्वादिगण के ५३८ वें घातु-सूत्र में पठित है। घातु-सूत्र संख्या 'रामल्लाल कपूर ट्रस्ट' द्वारा प्रकाशित धातुपाठ के संस्करण के अनुसार है।

### गण संख्या इस प्रकार समभ्रे-

१. भ्वादि-गण

७. रघादि-गण

२, ग्रदादि-गण

८. तना-गिण

३, जुहोत्यादि-गण

ऋचादि-गण

४. दिवादि-गण

१०. चुरादि-गण

स्वादि-गण

११. कण्डवादि-गण

६. तुदादि-गण

ष०-परस्मैपद, आ०-आत्मनेपद, उ०-उभयपद।

धातु का मूल रूप—धातु निर्देश में आरम्भ के कुछ पृष्ठों में अन्त्य स्वर या व्यञ्जन के लोप हो जाने पर धातु का जो मूल रूप बचता है, उस का निर्देश कोष्ठक में कराया हैं। जैसे—अंश (अश्) समाधाते। परन्तु आगे चल कर केवल इदित् धातुओं या जिन के अन्त्य के अनेक वर्णों का लोप होता है, उन्हीं का मूल दर्शाया है। जहां अन्त्य अ ई व् इ आदि का लोप होता है, उन का मूल रूप स्वयं समभ लेना चाहिये।

इदित्—जिन घातुम्रों का अन्त्य ईकार का लोप होता है, उन को अन्त्य व्यञ्जन से पूर्व नुम्—'न्' का आगम हो कर उसे पररूप हो जाता है। यथा—शकि=अन्क्=अङ्क्, अचि=अन्च्=अञ्च्।

### श्रो३म्

# संस्कृत-धातु-कोषः

# विस्तृत-भाषार्थ-सहितः

ऋ

अंश ( ग्रंश ) समाधाते (१०। ३४५, पाठा० , उ० ग्रंशयति, ते) १ विभाग करना, बांटना ।

ग्रंस (ग्रंस्) समाघाते (१०। ३४४, उ०, श्रंसयत्ति, ते) १ विभाग करना, बांटना।

श्रक ( श्रक् ) कृटिलायां गतौर ( १।४३८, प०, ग्रकति ) १ जाना. २ टेढ़ा जाना।

श्रकि (ग्रङ्क्) लक्षणे (१,६८, म्रा०, मञ्जूते) १ चिह्न करना. २ टेढ़ा जाना । (१०, उ०, म्रङ्क्यति 3, ते) १ चिह्न करना. २ गिनना. ३ निन्दा करना, दाग लगाना. ४ टहलना. ५ गोद में लेना।

प०, ग्रक्षति; ५, प०, ग्रक्ष्णोति ४)

१ व्याप्त होना. २ इच्छितार्थ प्राप्त होना. ३ पैठना, घुसना. ४ बद्रना, एकत्र होना।

ग्रग ( श्रग् ) कुटिलायां गतीर (१।५३८, प०, अगति) १ घूमना, टेढ़ा जाना. २ टेढ़े रास्ते से जाना. ३ जाना।

ग्रगद (ग्रगद्) नीरोगत्वे (११७ ३६, प०, ग्रगद्यति) १ निरोग == स्बस्थ रहना ।

ध्रगि (ग्रङ्ग्) गत्यर्थः (१।८८, प॰, ग्रङ्गति) १ चलना, टहलना. २ समीप जाना ।

श्रच ( श्रघ् ) पापे (१०।३६६ सुत्रोदाहरण रूप ४, प०, अघयति) १ पाप करना, अपराध करना।

श्रक्ष (श्रक्ष) व्याप्तौ (११४३७, श्रचि (श्रक्ष्य)गत्याक्षेपे (११७६, ग्रा॰, श्रङ्गते) १ गति करना.

१. तालव्य शकारवान् पाठ क्षीरतरिङ्गणी के अनुसार है।

२. 'गतौ' का ग्रसमस्त निर्देश होने से धातु का अयोग 'गमन' मात्र में भी होता है। ३. द्र० क्षीरतरङ्गिणी १०।३१३॥

४. स्वादिगण में इस धातू का क्वचित्क पाठ है।

४. द्र० क्षीरतरङ्गिणी १०।३२४, पृष्ठ ३२३।

२ ग्रारम्भ करना. ३ जल्दी जाना. ४ जल्दी करना. ५ धमकाना, घुड़-कना. ६ जुवा खेलना।

ग्रङ्क (ग्रङ्क्) पदे लक्षणे च (१०।३४४, ट०, ग्रङ्कयति, ते) १ चिह्न करना. २ गिनना. ३ निन्दा करना. ४ टहलना, ग्रकड़ के चलना, ४ गोद में लेना।

श्रद्ध (श्रङ्ख्) गतिवंकत्ये (क्वा-चित्कः १०, उ०, श्रङ्खयित, ते) १ रेंगना, हाथ पांव से चलना. २ लटकना. ३ श्रटकाना।

स्रङ्ग(स्रङ्ग्)पदे लक्षणे च(१०। ३४६, उ०, स्रङ्गयित, ते) १ टहलना. २ चिह्न करना । परि — (पत्यङ्ग-यति) १ प्रवृत्त करना, जगाना, उक-साना। विपरि — (विपत्यङ्गयित) १ छिपाना, ढांपना।

**ग्रङ्घ ( ग्रङ्घ्** ) **(**१०।३४४ का पाठा०, उ०, ग्रङ्घयति, ते ) १ चिह्न करना. निन्दा करना ।

श्रवि ( श्रञ्च् ) गतौ याचने च ( ११६०४, उ०, ग्रञ्चित, ते ) १ भुकना, टेढ़ा करना. २ जाना. ३ पूजा करना मान करना. ४ संवा-रना, शोभित करना. ५ मांगना, चाहना. ६ कुड़कुड़ाना, ग्रस्पष्ट बोलना। श्रव—१ दक्षिण की ग्रोर भुकनाया जाना। दह्न १ उत्तर की ग्रोर भुकनाया जाना। दहा—१ पीछे की ग्रोर भुकनाया जाना। प्र—पूर्व की ग्रोर भुकनाया जाना। प्रति— पश्चिम की ग्रोर भुकनाया जाना।

ग्रचु ( श्रच् ) गतौ याचने च (११६०३, उ०,ग्रचित,ते) १ जाना, चलना. २ ग्रादर करना. ३ मांगना।

श्रज (श्रज्) गतिक्षेपणयोः (१। १३६, प०, श्रजित) १ जानाः २ हांकना, दौड़ानाः ३ फेंकना ।

स्रजि (ग्रञ्ज्) भाषार्थः (१०। २२४, उ०, ग्रञ्जयित, ते) १ बोलना, स्पष्ट करना ।

स्रञ्चु ( स्रञ्च् ) गतिपूजनयोः (१।११४, प०, ग्रञ्चिति) १ जानाः २ पूजा करनाः ३ संवारना ।

स्रञ्चु (स्रञ्च्) गतौ याचने स्रव्यक्ते शब्दे च (१।६०२, उ०, स्रञ्चित, ते) १ प्रकट करना, न्यूना-धिक देखना. २ कुड़कुड़ाना, स्रस्पष्ट बोलना। स्रप—१ दूर करना, हटा देना। स्रा—१ भुकाना। उप— १ निकालना (जल स्रादि)। परि— १ घुमाना। वि—१ फैलाना, विस्तृत करना। सम्—१ एकत्र करना, बटो-रना, जमा करना।

श्रञ्चु (श्रञ्च्) विशेषणे (१०। २०७, उ०, श्रञ्चयति, ते) १ विशे-पित करना, सम्मानित करना. २ हटाना, पृथक् करना.।

प्रञ्ज ( प्रञ्ज् ) व्यक्तिप्रक्षण-

का तिगतिषु (७।२०, प०, ग्रनिक्त; क्वचित् - ग्रा०, ग्रङ्को) १ जानाः २ साफ करना, स्वच्छ करना. ३ सराहना, विख्यात करना. ४ चम-कना, प्रकाशित होता. ५ तैलमर्दन करना,ग्रभ्यञ्जन करना. ६ संवारना, सजाना । श्रिक्टि-१ अभ्यञ्जन करना, तैलमर्दन करना । वि — १ स्पष्ट करना. २ उत्पन्न करना। ग्रधि - १ भरना, संवारना । ग्रा -१ तेल मलना. २ चिकना करना. ३ मान करना । नि — १ तेल मलना. २ छिपना । प्रति -- १ तेल मलना. २ संवारना, सजाना । सम् - १ तेल मलना. २ पान करना. ३. भरना. ४ एकत्र करना, जोड़ना. ५ खाना. ६ मंबारना ।

श्र<mark>ट (श्रट्) गतौ</mark> (१।१६२, प०. श्रटति; क्वचित्—श्रटते) १ घूमना, फिरना। **परि**—१ जाना, भटकना।

श्रद्ध (श्रद्द्) श्रतिक्रमणहिसनयोः (१।१४४, श्रा०, श्रद्धते) १ श्रधिक होना. २ मार डालना. ३ दुःख देना।

श्रद्ध (श्रद्ध्) श्रनादरे (१०।३१,

प०, ब्रहृयित) १ ब्रनादर करना, अपमान करना. २ सूक्ष्म होना ।

श्च**ठ (ग्रठ्) गतौ (**द्र०—सायण १।२२५, प० ग्रठति) १ जाना ।

घठि ( झण्ठ ) गतौ (१।१६१, घो०, घण्ठते) १ जाना, चलना ३

श्राहत । इसे (१।२४७, प०, ग्राहत) १ उद्यम करना, प्रयत्न करना। (५ क्वाचित्कः, प०, ग्राह-नोति) १ उपभोग करना, ग्रापने ग्राधिकार में लाना। वेदे — १ फैलना, व्यापना।

श्रद्ध श्रभियोगे (१।२३६, प०, ग्रहुति) १ सब श्रोर से जोड़ना, गंयुक्त करना. २ वाक्यादिकों का प्रतिपादन करना. ३ हल्ला करना, घेर लेना. ४ प्रयत्न करना, ५ प्रार्थना (-फर्याद) करना।

**श्रण शब्दार्थः** (१।३०३, प०, ग्रणति) **१** शब्द करना ।

श्रण प्राणने (४।६४, ग्रा०, ग्रण्यते) १ जीते रहना, जीना, श्वा-सोच्छ्वास करना. २ बलवोन् होना । प्र⊶१ जीना ।

१. यहां से आगे अन्त्य स्वर (==अच्) वा व्यञ्जन की इत्संज्ञा वा लोप होकर घातु का जो मूल रूप बचता है उस का निर्देश कोष्ठक में नहीं करेंगे, क्योंकि अन्त्य स्वर वा व्यञ्जन का लोप होने पर घातु का अविशिष्ट स्वरूप सुगमता से ज्ञात हो जाता है । अन्तः आगे केवल इदित् घातुओं में नुम् का आगम होकर जो रूप बनता है या अन्त्य के अनेक वर्णो की जहां इत्संज्ञा होकर जो रूप अविशिष्ट रहता, उसका ही निर्देश कोष्ठक में करेंगे ;

ग्रत सातत्यगमने (१।३१, प०, ग्रति) १ जाना. २ सदैव जाते रहना !

श्रित ( श्रन्त् ) बन्धने (११४०, प०, श्रन्ति) १ बांधना. २ पाना, हासिल करना।

पद भक्षणे (२।१, प०, ग्रित्त)
१ खाना, भक्षण करना. २ नष्ट
करना । णिच् — ( ग्रादयित )
१ खाना । सन्—(जिघत्सित १)
१ खाने की इच्छा करना । ग्रव—
१ तृष्त होना. २ मुंह बन्द हो जाना.
३ खाना छोड़ देना । ग्रा—१ खाना।
प्र—१ खाना । सम्—१ खाना ।
वि—१ काटना, कुतर लेना, चबाना।

श्रदि ( श्रन्द् ) बन्धने (१।४०, प०, ग्रन्दिति) १ बांधना. २ प्राप्त करना ।

ग्रधर नीचेर्गमने (नामधातु, ग्रधरयति ) १ काम करना, न्यून करना, २ जीतना ।

श्रन प्राणने (२।६३, प०, ग्रनिति, ४।६४ पाठा० सायण, ग्रा०, ग्रन्यते) १ जीना. २ समर्थ होना ३ जाना । णिच् — (ग्रानयति) १ जिलाना ।

बन्दोल (१०।३६६ उदा०, प०, बन्दोलयति) १ भूलाना, हिलाना । श्रन्थ दृष्टच्पघाते (१०।३५३, उ०, श्रन्धयति, ते) १ श्रन्धा होना, दिखाई न देना. २ श्रांखें मूंदना ।

**श्रबि (ग्रम्ब) गतौ (**क्वाचित्कः १, प०,ग्रम्बित) १ जाना ।

स्रति (ग्रम्ब्) शब्दे (१।२६२, ग्रा०, ग्रम्बते) १ शब्द करना।

श्रीभ (ग्रम्भ्) शब्दे (१।२७०, ग्रा०, ग्रम्भते) १ शब्द करना।

श्रभ्र गत्यर्थः (१।३७५, प०, ग्रभ्रति) १ जाना (मेघकी गति)।

श्रम गतिशब्दसंभक्तिषु (१।३१४, प०, ग्रमति, वेदे — ग्रमिति, ग्रमीति) १ जाना २ शब्द करना, बोलना. ३ सेवा करना, ४ खाना।

श्रम रोगे ( १०।१८६, उ०, श्रामयति, ते) १ बीमार होना, रोग-ग्रस्त होना. २ श्रजीर्ण रोगयुक्त होना।

श्रम्बर संभरणे (११।४१, प०, ग्रम्बर्यति) १ एकत्र करना, बटोरना।

**श्रय गतौ (**१।३२०, श्रा०, ग्रयते; क्वचित्-ग्रयति) १ जाना । प्र<sup>२</sup> — प्लायते) १ भाग जाना । परा— पलायते<sup>२</sup>) १ भाग जाना ।

श्चरर श्चाराकर्मणि (११।१७, प०, ग्चरयंति) १ ग्चारे से काटना. २ नष्ट करना।

१. ब्रष्टा० २।४।३७ से घस् ब्रादेश । २. उपसर्गस्यायतौ (ब्रष्टा० ६।६।१६) से प्र परा के रेफ को लकार देश होता है।

श्चर्क स्तवने, तपन इत्येके (१०। ११२, उ०, श्चर्कयति, ते) १ प्रशंसा करना, स्तुति करना. २ तपाना, गरम करना।

श्रघं पूजायाम् (१।४६२ पाठा० क्षीर०,प०,श्रघंति) १ पूजा करना,मान देना । २ कीमत पड़ना, मोल पड़ना, कीमती होना । णिच् — (ग्रघंयति, ते) १ पूजा करना । २ मंहगा करना ।

श्रचं पूजायाम् (१।१२०, प०, श्रचंति; १०।२३२, उ०, श्रचंयति, ते) १ पूजा करना. २ मान करना. ३ सेवा करना । वेद में — चमकना, प्रकाशित होना । सन् — (श्रचंचिषति) १ पूजने की इच्छा करना । श्रनु — जय-जय-कार करना या मान करना । श्र—१ पूजना । सम् — १ पूजना. २ स्थिर करना, संस्थापन करना ।

श्चर्ज श्चर्जने (१।१३४, प०, श्चर्जति) १ सम्पादन करना, पानाः २ उठाना।

श्चर्ण प्रतियत्ने (१०।१६४, उ०, श्चर्णयति, ते) १ उद्योग करना. २ पदार्थ को संस्कृत करना. ३ तैयार करना । श्चर्ति — १ जाने देना. २ दूर करना । श्चर्णवा — १ पीछे से जाने देना. २ हराना । श्चर्णि — १ जोड़ना । श्चर्णाति — १ जोड़ना । श्चर्णाति — १ जोड़ना । श्चर्णाति — १ जोड़ना, मिलाना । श्चर्णा— १ जाने देना, मुक्त करना ।

उद् - १ चलाना । **णिच् -** १ सम्पा-दन करना ।

श्चर्य उपयान्त्रायाम् (१०।३२६, श्चा०, श्चर्ययते, वत्रचित् प०, श्चर्ययति) १ मांगना, याचना करना. २ चाहना । श्व—१ मांगना. २ चाहना. ३ ढूंढना. ४ पकड़ना, घेरना. ५ श्चर्णन करना. ६ विवाह में मांगना ।

श्रर्द गतौ याःचने च (१।४५, प०, ग्रर्दति) १ मांगना, याचना करना. २ जाना ।

श्चर्व हिसायाम् (णिजभावे— १०।२५५, उ०, ग्रदंयति, ते; उ०, ग्रदंति, ते) १ मारना, बघ करना. २ दुःख देना, सताना ।

श्रवं गतौ (१।२८८, प०, स्रवंति) १ जाना २ मार डालना ।

श्चर्व हिंसायाम् (१।३८६, प०, ग्रवंति) १ मार डालना. २ दुःख देना, सताना।

स्नहं पूजायाम् (१।४६२, प०, स्नहंति; १०।१६६, उ०, स्नहंयति, ते; १०।२५७, स्ना०, स्नहंयते) १ पूजा करना, सत्कार करना. २ पूजनीय होना,पूजा योग्य होना. ३योग्य होना।

ग्रस भूषणपर्याप्तिवारणेषु (१। ३४४, प०, श्रति) १ संवारना, भूषित करना. २ निवारण करना. ३ शक्तिमान् होना. ४ पूरा करना।

श्रव रक्षण —गति — कान्ति — प्रौति —तृष्ति — श्रदगम — प्रवेश —

श्रवण--स्वामी - ग्रर्थ-याचन-किया -- इच्छा -- दोप्त -- प्रवाप्त --श्रालिङ्गन – हिंसा—ग्रादान – भाव– वृद्धिषु (१।३६६, प०, ग्रवति) १ संर-क्षण करना, बचाना. २ जाना, घुमाना. ३ कामना करना. ४ प्यारा होना, प्यार करना. ५ सन्तृष्ट करना, ग्रान-न्दित करना, प्रसन्न करना. ६ जानना, समभनाः ७ प्रवेश करना, पैठना, घुसना, घंसना. ८ सुनना, सुनाना. ६ मालिक होना, प्रभु होना. १० श्राज्ञः मानना, हुक्म मानना. ११ मांगना. १२ कर्म करना. १३ कान्तियुक्त होना, चमकना, शोभित होना. १४ प्राप्त होना, मिलना, पाना. १५ ग्रालिङ्गन करना, गले लगाना. १६ मार डालना या दु:ख देना, सताना. १७ ग्रहण करना, १८ होना. १६ बढ़ना. २० शक्तिमान् होना । अनेकार्य --होने से. २१ दहन करना, जलाना. २२ विभाग करना, हिस्सा करना, वांटना. २३ पहुचना । अनु—ढाढस देना । उद् -- १ ध्यान देना. २ बाट जोहना । ३ प्रवृत्त करना । उप--**१**स्नेह करना । सम् — १ तृप्त करना. २ संरक्षण करना ।

**ग्रवधोर श्रपमाने** (नामधातु, उ०, ग्रवधीरयति, ते) १ ग्रपमान करना, तिरस्कार करना, घृणा करना ।

**ग्रज्ञ भोजने** ( ६।५४, ग्रा०, यहनाति) १ खाना. २ भोगना। श्रिति—१ श्रिधिक खाना । उप— खाना २ भोगना । णिच्— (ग्राश-यित)१ खिलाना. २ पिलाना. ३ तृष्त करना ।

श्रशन भोजने (नोमधातु, ग्रशना-यति) १ खाने की इच्छा करना, क्षुबित होना ।

स्रशूड् (स्रज्) व्याप्तौ संघाते च (१।१८, स्रा०, स्रश्नुते) १ फैलाना, व्यापना. २ पहुचना. ३ पाना, प्राप्त करना. ४ संग्रह करना, बटोरना, राशि करना. ढेर करना। स्रनु— १ पहुंचना. २ समान होना। स्रा— १ पहुंचना. २ पाना, प्राप्त करना. ३ सौंपना। उद्—१ ऊपर को पहुंचना. २ शासक होना। उप—१ पाना, प्राप्त करना, उपार्जन करना. ३ शासक होना। परि—१ पहुंचना. २ समाना, पूर्ण होना।

**श्रष गतिदीत्यादानेषु** (१।६२६, उ०, अषति, ते) १ जाना, टहलना. २ ग्रहण करना, लेना. ३ चमकना ।

श्रस गतिदीप्त्यादानेषु (१।६२४, उ०, ग्रसति, ते) १ जाना. २ लेना. ३ चमकाना ।

श्रस भुबि (२।४८, प०, ग्रस्ति) १ होना, रहना।

त्रमु क्षेपणे (४।६६, प०, अस्यति) १ फेंकना, बिखेरना, उड़ाना । श्रनु — १ नीचे बैठना ! **श्रप** — १ छोड़ना, त्यागना, वर्जित कर**ना । नि**—१ रखना, घरना, स्था-पित करना । **निर्**—१ निकाल देना, बहिष्कृत करना। पर्युप--१ चारों श्रोर घिर कर बैठना. २ उपासना करना । प्र--१ फैंकना, विखेरना, उड़ाना. २ खण्डन करना, स्वीकार नहीं करना, मान्य नहीं करना। वि - १ विभाग करना, हिस्सा करना । या-१ फैलाना, विस्तत करना. २ कम से लगाना, अनुक्रम से रखना । सन्नि — १ संन्यास धारण करना, प्रयञ्च छोड़ना, विरक्त होना। सम्-१ एकत्र करना, इकट्टा करना, मिलाना ।

श्रमु उपतापे (११।४, प०, श्रमू-यति) १ रोगी होना, बीमार होना । श्रमू श्रमूञ् उपतापे (११।४, प०,श्रमूयति; ११।४, उ०,श्रमूयति,ते) १ रोगी होना, बीमार होना ।

ग्रस्त संघाते (सायण १०।६४, प०, ग्रस्तयित) १ ग्रस्त होना, कान्तिहीन होना, ग्रसित होना।

ग्रह व्याप्तौ (५१२७, प०, ग्रह्मोति) १ फैलना, विस्तृत होना, व्यापना।

श्रहि (श्रंह) गतौ (१:४२३, ग्रा०, ग्रंहते) १ जाना । स्रीह (स्रंह) भासार्थः (१०। २२४, उ०, स्रंहयित, ते) १ प्रकाशित होना, चमकना ।

#### 双门

श्राछि ( स्राङ्क् ) स्रायाने (१। १२४, प०, स्राङ्क्छिति) १ बढ़ाना, दीर्घ करना, लम्बा करना।

श्रान्दोल उत्क्षेपे (क्षीर० १०। ५५,७०, भ्रान्दोलयति,ते) १ फुलाना ।

श्राप्लृ (श्राप्) व्याप्तौ (४।१४. प०, ग्राप्तोति) १ व्यापना । श्रिभिवि — १ चारों ग्रोर से व्यापना । श्रव — १ प्राप्त होना, मिलना, पाना । उपसम् — १ समीप प्राप्त होना, पास ग्राना. २ ग्रन्थादिक की समाप्ति करना । परि — १ तृप्ति करना. २ पूर्ति करना । परिवि — १ चारों ग्रोर से व्यापना । ग्र — १ प्राप्त होना, पाना । वि — १ व्यापना । संवि — १ ग्रच्छी तरह व्यापना ।

श्चाप्तृ लम्भने (१०।२६४, उ०, श्चापयित, ते) १ प्राप्त होना, पाना। श्चिमिवि—१ चारों श्चोर से व्यापना। श्वव—१ पाना। परि—१ चारों श्चोर से व्यापना। परिसम्—१ समाप्त करना, पूरा करना।

**ग्रास् उपवेशने (२।११**, ग्रा॰, ग्रास्ते) १ बैठना. २ उपस्थित होना, विद्यमान होना. ३ जीना. ४. होना।

१ 'भाषार्थः' प'ठान्तर में 'शब्द करना' अर्थ होगा।

श्रिष — १ वास करना, रहना. २ ऊपर बैठना. ३ वस्तुसादृश्य के कारण इच्छित वस्तु को छोड़ के दूसरी वस्तु को लेना । श्रिभ— १ श्रध्ययन करना, श्रभ्यास करना, सीखना । उत् — १ छोड़ना, त्यागना, उपेक्षा करना. २ हिलाना, कम्पित करना । उप — १ उपासना करना, भजन करना । निर्— १ बाहर निकाल देना, देश से निकाल देना ।

#### ड

इ गतौ (सायण १।२१४, प०, ग्रयति) १ जाना । ग्रभ्युत् — १ ऐश्व-यदि से प्रसिद्ध होना । उत् १ उदय होना, उगना. २ ऊपर जाना । परा— १ पीछे लौटना । पला १ — १ दौड़ना, भागना, भाग जाना ।

इक् स्मरणे (२।४०, प०, ग्रवि-पूर्वक — ग्रध्येति) १ स्मरण करना, विचार करना ।

**इस गतौ** (१८८८, प०, एस्रति) १ जाना ।

इखि (इङ्ख्) गतौ (१।८८, प०, इङ्खित) १ जाना ।

**इगि ( इङ्ग् ) गतौ (**१।८८, प०, इङ्गति) १ जाना ।

इङ् अध्ययने (२।३६, ग्रा०, ग्रिचिपूर्वक — ग्रधीते) १ ग्रध्ययन करना, ग्रभ्यास करना, सीखना । इ**ट गतौ** (१।२१२, प०, एटिन) १ जाना ।

इण् गतौ (२।३८, प०, एति) १जाना । स्रति - १ स्रतिक्रमण करना, समय विताना श्रधिक श्रेष्ठ होना। श्रन्-१ पीछे जाना. २ अनुसरण करना. ३ ग्रनुकरण करना, दूसरे के समान कार्य करना । ऋष - १ निकल जाना । श्रभि- १ सामने श्राना २ सर्वत्र जाना । **श्रभ्युत्**–१ ऐइवर्यादिक से प्रसिद्ध होना । ऋभ्युप् — १ अंगी-कार करना, स्वीकार करना, २ संमुख ग्राना, सामने ग्राना । ग्रव -- १ जानना, समभना । उत्-१ उदय होना, उगना. २ ऊपर जाना। उप-१ सहायता करना. २ पास म्राना या ३ लेना । **निर्**— १ निकल जाना । परि - १ चारों स्रोर घुमाना, प्रदक्षिणा करना । परा—१ पीछे लौटना । **सम् — १** संगत होना, मिलना । समुप-१ सामने ग्राना । वि-१ व्यय करना, खर्च करना. २ विध्वंस करना, तहस नहस करना। प्रति - १ स्पष्ट होना. २ विश्वास रखना ।

इदि (इन्द) परमेश्वयं (१।४१, प०, इन्दित) १ अमानवीय पराक्रम होना, ईश्वरी शक्ति होना, ऐश्वर्ययुक्त होना।

इन्बी दीप्तौ (७।११, ग्रा०, इन्धे)

१. उपसर्गस्यायती (पा: न।२।१६) से परा के रेफ को लत्व।

१ प्रदीप्त होना, जलना. २ प्रकाशित होना, चमकना ।

**इम्भ संघाते** (क्वचित्कः १०, ग्रा०, इम्भयते) १ एकत्र करना, इकट्ठा करना, बटोरना।

**इरज ईर्ब्यार्थः (११**।८, प०, इरज्यति) १ ईर्ब्या करना, मत्सर करना ।

**इरज् (इर्) ईष्यर्थः (११**४६, उ०, इर्यति, ते) १ ईष्या करना, मत्सर करना ।

**इरस ईंब्यां**थः (११।८, प०, इर-स्यति) **१** ईंब्या करना, मत्सर करना ।

इल स्वप्नक्षेपणयोः (६।६७, प०, इलित) १ सोना, नींद लेना. २ जाना. ३ भेजना. ४ फेंकना, उड़ाना, बिस्ने-रना।

**इल प्रेरणे (१०।१२६**, उ०, एलयति, ते) १ प्रेरणा करना, प्रोत्साहित करना।

इला विलासे (११।२७, प०, इलायति) १ विलास करना, खेलना, केली करना।

इवस सन्तापे सेवने च (क्वचि-त्कः ११, प०, इवस्यति) १ चारों ग्रोर सन्ताप होना. २ सेवा करना।

**इवि (इन्व्) व्याप्तौ प्रीणने च** (क्षीर० १।३८६, ३८८, प०, इन्वति) १ व्यापना. २ तृप्त होना. ३ सन्तुष्ट करना, प्रसन्न करना ।

**इष गतौ** (४।१६, प०, इष्यति) १ जाना । **ग्रनु**—१ ढूंढना, खोजना ।

**इष ग्राभीक्ष्णे (६।**४६, प०, इष्णाति) १ बार बार करना ।

इषु इच्छायाम् (६।६१, प०, इच्छति) १ इच्छा करना, चाहना । श्रनु—१ ढ्ंढना । प्रति—१ ग्रहण करना, लेना. २ प्रतिवचन देना ।

इषुध शरधारणे (११।२०, प०, इषुध्यति) १ बाण घारण करना, तरकस बांधना ।

### ई

**ई गतौ** (सायण १:२१४, प०, श्रयति) १ जाना ।

ई गतिव्याप्तिप्रजननकान्त्यसन-खादनेषु (२।४१ प्रश्लेषः० प०, एति) १ जानाः २ फैलना, व्यापनाः ३ गर्भ-वती होना, गाभिन होनाः ४ इच्छा करना, चाहनाः ५ भक्षण करना, खानाः ६ उड़ाना, फैकनाः ७ भेजना, प्रेरणा करनाः।

ईक्ष दर्शने (१।४०५, स्रा०, ईक्षते) १ देखना, स्रवलोकन करना। ध्रप — १ प्रतीक्षा करना, वाट जोहना. २ स्रपेक्षा करना, चाहना। स्रपि— १ टक लगाना, टकटकी बांधना। स्रव — १ देखना, निहारना। उत् — १ ऊपर देखना। उप—

१ उपेक्षा करना, छोड़ना, त्यागना।
निर्—१ देखना, ताकना । परि—
१ परीक्षा करना, शोधना, जांचना।
प्र—१ देखना, निहारना. २ कबूल करना। वि—१ देखना, ताकना।
प्रति—१ मार्ग देखना, प्रतीक्षा करना, वांट जोहना. २ पूज्य बुद्धि से ग्रादर सत्कार करना, मानना। प्रत्युत—
१ दूसरे के देखने पर ग्राप भी उसकी ग्रोर टकटकी लगाके निहारना।
सम्—१ तुलना करना, बराबरी करना।

**ईख गतौ (शद**, प०, ईखति) **१** जाना ।

**ईखि (ईङ्ख् ) गती (**१।८८, प०, ईङ्खिति) १ जाना ।

**ईङ्गतौ (४**।३४, स्रा०, ईयते) १ जाना ।

**ईज् गतिकु**त्सनयोः (१।११०, ग्रा०, ईजते) १ जानाः २ दोष लगाना, निन्दा करना ।

ईजि (ईञ्ज्) गतिकुत्सनयोः (१।११०, उ०, ईञ्जित, ते)१ जानाः २ दोष लगाना, निन्दा करना ।

ईंड स्तुतो (२।६, ग्रा०, ईट्टे; १०।१३७, उ०, ईडयित, ते)१ प्रशंसा करना, स्तुति करना ।

ईति (ईन्त्) बन्धने (१।५०

पाठा •, ईन्तति ) १ बांधना, जकडना ।

ईर क्षेपे (१०।२३४, उ०, ईर-यित, ते) १ जाना. २ हांकना, प्रेरणा करना. ३ फैंकना । उत्— १ कहना, बोलना । प्र— १ भेजना । सम्— १ बायु के समान जाना ।

**ईर गतौ कल्पने च (२**१८, स्रा०, ईर्ते) १ जाना. २ कांपना, थर-थराना, हिलाना ।

ईक्ष्यं **ईर्ष्यार्थः (**११३४१, प०, ईक्ष्यंति) १ ईर्ष्या करना, **म**त्सर करना ।

**ई**र्च्य **ईर्ध्या**र्थ: **(**१।३४१, प०, ईर्प्यति) १ ईर्प्या करना, मत्सर करना ।

ईश ऐश्वर्षे (२।१०, ग्र०, ईष्टे) १ ग्रिधिकार होना, चाहे सो करने की शक्ति होना।

ईशुचिर् (दिवा०) — द्र० शुचिर्

ईष गतिहिसादानेषु (१।४०६, ग्रा०, ईषते) १ जाना. २ मार डालना या दुःख देना. ३ देखना, ग्रवलोकन करना।

ईप उञ्छे (१।४६१, प०, ईषित) १ एक एक दाना उठाना, वीनना।

ईह चेष्टायाम् (१।४२१, ग्रा०,

१. निरुक्त में तदेतेनोपेक्षितव्यम् (१।१५) इत्यादि में 'उप सामीप्येत ईक्षितव्यम्' सूक्ष्मता से विचार करना अर्थ भी होता है। ईहने) १ प्रयत्न करना, उद्योग करना । **सम्**—१ इच्छा करना, चाहना।

उ

उक्ष सेचने (१।४३६, प०, उक्षति) १ निर्मल करना, स्वच्छ करना, साफ करना, २ गीला करना, प्रोक्षण करना, सींचना. ३ भेजना। वेद में — १ दृढ़ होना वा करना। प्र—१ सींचना. २ जल सिञ्चन से संस्कृत करना। ३ मार डालना।

उल गतौ (१।८८, प०, ग्रोसित) १ जाना ।

उखि ( उङ्ख् ) गतौ (१।८८, प०, उङ्खित) १ जाना. २ पास जाना या ग्राना. ३ ग्रलंकृत करना, संवारना. ४ शुष्क होना, सूखना. ४ म्लान होना, मुर्भाना ।

उङ् **शब्दे** (१।६८२, स्रा०, स्रवते) १ शब्द करना।

उच समवाये (४।११४, प०, उच्यति) १ एकत्र होना, इकट्ठा होना, २ एकत्र करना, इकट्ठा करना, बटो-रना।

उछि (उञ्छ्) उञ्छे (१।१३०; ६।१३, प०, उञ्छिति) १थोड़ा थोड़ा एकत्र करना, थोड़ा थोड़ा वटोरना. २ बीनना, उञ्छन करना, चुनना ।

उछी विवासे (१।१३१; ६।१४, प०, उच्छति, वि—व्युच्छति) १ पूरा करना, समाप्त <mark>करना. २ छो</mark>ड़ना, त्यागना. ३ बांधना, जकड़ कर बांधना । **प्र**—-१ पोंछना ।

उछृदिर् (रुधा०)—द्र० छृदिर्

उज्ज **श्राजंबे (**६।२०, पाठा०, प०, उज्जति) १ सीधी रीति से बर्ताव करना।

उज्भ उत्सर्गे (६।२१, प०, उज्भति) १ छोड़ना, त्यागना । प्र— १ छूट जाना, मुक्त होना ।

उठ उपघाते (१।२२८, प०, ग्रोठति; १।५००, ग्रा०, ग्रोठते) १ मारना, ठोकना, नीचे गिराना ।

उतृथिर् (रुघा०) — द्र० तृथिर् उध्रस उञ्छे (१।५५, प०, उध्रस ति; १०।२११, उ०, उध्रास-यति, ते) १ थोड़ा थोड़ा चुनना, बीनना।

> उध्रस् (क्या॰)—द्र॰ ध्रस् उध्रस् (चु॰)—द्र॰ ध्रस्

उन्दी (उन्द्) क्लेदने (७।१६, प०, उनित्त) १ श्रार्द्ध होना, गीला होना।

उबुन्दर् (भ्वा०) — द्र० बुन्दिर् उब्ज श्राजंवे (६।२०, प०, उब्जिति) १ सीधी रीति से चलना, सीधी रीति से बर्ताव करना. २ दबाना, दमन करना । नि— १ ग्रधोमख होना । उभ पूरणे (६।३२, प०, उभति) १ भरना, पूर्ण करना ।

उम्भ पूरणे (६।३२, प०, उम्भति) १ भरना, पूर्ण करना।

उर गतौ (क्वाचित्कः १, प०, स्रोरति) १ जाना, चलना ।

**उरस बलार्थे (११**३७, प०, उरस्यति) १ बलवान् होना ।

उर्व माने कीडायां च (१।१८, ग्रा॰, उर्दते) १ नःपना, गिनना. २ कीडा करना, खेलना ।

**उर्वी हिंसार्थः (**१।३८२, प०, उर्विति) १ मार डालना या दुःख देना, पीडा करना।

उलिंड (उल्लंड) उत्सेपने (१०१६, पाठा०,उ०, उलण्डयित, ते) फैकना, ऊपर फैकना, उड़ाना, भोंकना।

**उष दाहे** (१।४६४, प०, ग्रोषति) १ हिंसा करना. २ जलना।

उषस् प्रभातभावे (११।६, प०, उषस्यित) १ प्रभात होना, पौ फटना ।

उहिर् (उह्) श्रर्दने (१।४६१, प०, ग्रोहित) १ मार डालना, नष्ट करना २ दु:ख देना, सताना ।

3

**ऊठ उपघाते (**१।२२६, प•, ऊठित) १ मारना, ठोकना, नीचे गिराना। जन परिहाणे (१०।३१३, उ०, जनयित, ते) १ कम करना, घटाना. २ संक्षेप करना. ३ नापना, गिनना।
जयी तन्तुसन्तःने (१।३२४,

**ऊयो तन्तुसन्तःने (**१।३२४ स्रा०, ऊयते) १ सीना, बुनना ।

ऊर्ज बलप्राणनयोः (१०।१७, उ०, ऊर्जयति, ते) १ शक्तिमान् होना, पराऋमी होना २ जीना. ३ जिलाना।

कर्णु ज्र भ्राच्छावने (२।३२, उ०, कर्णौत-कर्णोति, कर्णु ते) १ भ्राच्छा-दन करना, ढ़कना ।

कर्द माने कीडायाञ्च (१०१८, पाठा॰, ग्रा॰, ऊर्दते) १ नापना, गिनना, २ कीडा करना, खेलना।

जब रुजायाम् (१।४६०, प०, जबित) १ रोगी होना, जीमार होना. २ एकत्र होना, इकठ्ठा होना।

उत्ह वितर्के (१।४३१, ग्रा०, उत्हते) १ उत्हापोह करना, कल्पना करना, तर्क करना । प्रवि—१ कुछ काल तक ठहरना । वि—१ व्यूह रचना करना । सम्—१ एकत्र होना, इकट्ठा होना ।

#### 72

ऋ गतिप्रापणयोः (११६७०, प०, ऋच्छति) १ जानाः २ सम्पा-दन करना, प्राप्त करना, मिलानाः ३ पहुंचानां।

ऋ गतौ (३।१६, प०, इयति) १ जानाः २ फैलाना । ऋ हिंसायाम् (५।२०, पाठा०, प०, ऋणोति) १ हिंसा करना, २ मार डालना।

ऋक्ष हिंसायाम् (५।३०, पाठा०, प०, ऋक्ष्णोति) १ मार डालना या दुःव देने का यत्न करना ।

ऋक्षि हिंसायाम् (१।३०, पाठा०, प०, ऋक्षिणोति) १ मार डालना या दुःख देने का यत्न करना ।

ऋच स्तुतौ (६।१६, प०, ऋचिति) १ प्रशंसा करना, स्तुति करना, २ ऋाच्छ।दित करना, ढकना. ३ चमकना ।

ऋछ एतीन्द्रियमूर्तिप्रलयभावेषु (६११४, प०, ऋच्छिति) १ जाना. २ कठिन होना, सख्त होना, दृढ़ होना ३ इन्द्रिय का बल घट जाना।

ऋजः गितस्थानार्जनोपार्जनेषु (१।१०७, स्रां०, स्रजंते) १ जाना. २ खडा रहना, स्थिर होना. ३ बलिष्ठ होना, सामर्थ्यवान् होना. ४ जीना. ४. सम्पादन करना, प्राप्त करना, मिलाना ।

ऋजि (ऋञ्ज् ) भर्जने (१। १०८, ग्रा०, ऋञ्जते) १ भूंजना।

ऋणु गतौ (८।४, उ०, ग्रणीति, ग्रणुंते; पक्षान्तरे— ऋणीति,ऋणुते) १ जाना, गमन करना।

ऋत घृणायाम् <sup>१</sup> (सीत्रः, ग्रह्टा०

३।१।२६, इयङ्, ग्रा॰, ऋतीयते)। १ निन्दा करना, दोष लगाना. २ कृपा करना, दया करना।

ऋषु वृद्धी (४।१३१, प०, ऋध्यति; ४,१२४, प०, ऋध्यति; ४,१२४, प०, ऋध्यति) । बढ्ना, वृद्धि करना. ४ ग्रानन्दित करना. ४ ग्रानन्दित करना. ४ ग्रा करना। ऋफ हिसायाम् (६।३०, प०, ऋफति) । मार डालना, दुःख देना। ऋम्फ हिसायाम् (६।३०, प०,

ऋषि गतौ (६।७, प०, ऋषित)
शंजाना, ग्रानाः २ मार डालनाः
३ ढकेलना । (क्वाचित्कः १, प०, ग्राषंति)
१ ग्रहण करनाः, लेनाः
२ बहनाः।

### ऋ

ऋ **गतौ** (६।२८, प०, ऋणाति) १ जाना, स्थानान्तर करना ।

### ए

एजते) १ प्रकाशित होना, चमकना, भलकना।

**एजृ कम्पने** (१।१४३, प०, एजति) १ कांपना, थरथराना ।

एठ विबाधायाम् (१।१६६, ग्रा॰, एठते) १ हरकत करना, रोकना २ दुःख देना, सताना ।

१. 'घृणाजुगुप्साकृपयोः' वैजयन्ती, पृष्ठ २२१।

**एध वृद्धौ** (१।२, म्रा०, एधते) **१** बढना।

एला विलासे (११।२६, प०, एलायति) १ क्रीडा करना, विलास करना, खेलना ।

एष् प्रयत्ने (१।४१२, भ्रा०, एषते) १ समीप जाना या ग्रानाः २ चाहनाः ३ दौडुनाः ४ रेंगना ।

### ग्रो

श्रोखृ शोषणालमर्थयोः (१।८६, प०, श्रोखति, प्र—शोखति) १ शु<sup>०</sup>क होना, सूखना. २ कान्तिमान् होना ३ संवारना, श्रलंकृत करना. ४ स्वी-कार नहीं करना ।

श्रोज शक्ती (क्वचित्क: १, प०, श्रोजित; १०, उ०, श्रोजयित, ते) १ शक्तिमान् होना. २ जीना. ३ बढ़ना।

श्रोणृ श्रपनयने (१।३०५, प०, ग्रोणित) १ ले जाना, दूर ले जाना । श्रोप्यायो (भ्वा०)—द्र० प्यायो श्रोलजी (तुदा०)—द्र० लजी श्रोलिड (श्रोलण्ड ) उत्क्षेपणे (१०१६, प०, श्रोलण्डयित, भ्रोल-ण्डति) १ ऊपर उठाना. ऊपर फैंकना, ऊपर उठाना । श्रोकार के इत्संज्ञक पक्ष में—'लण्डयित' रूप होगा ।

> स्रोलिड (चु॰) — द्व॰ लिड स्रोलस्जी (तुदा॰) — द्व॰ लस्जी

स्रोविजी (तु०)—द्र० विजी
स्रोविजी (रु०)—द्र० विजी
स्रोवै (स्वा०)—द्र० वे
स्रोवश्चू (तुदा०)—द्र० वश्चू
स्रोहाक् (जु०)—द्र० हाक्
स्रोहाङ् (जु०)—द्र० हाङ्

कक लौल्ये (१।७१, ग्रा०, ककते) १ गर्व करना. २ चञ्चल होना. ३ प्यासा होना ।

किक (कङ्क्) गत्यर्थः (१।७४, ग्रा०, कङ्क्ते) १ जाना ।

कक्क हसने (१। ५४, पाठा०, प०, कक्किति) १ हंसना. मुस्कराना। कक्ख हसने (१। ५४, पाठा०, प०, कक्खिति) १ हंसना, मुस्कराना। कख हसने (१। ५४, प०, कखिति) १ हंसना, मुस्कराना।

क**खे हसने (**१।५३३, प०, कखति) १ हंसना, मुस्कराना ।

कमे नोच्यते (१।५३७, प०, कगति) १ करना, बनाना । इसका विशेष ऋर्थ कुछ नहीं है ।

कच बन्धने (१११०१, ग्रा०, कचते) १ बांघना २ चमकाना, प्रका-शित होना ३ शब्द करना । (क्वा-चित्क: १, प०, कविति) १ पुका-रना ।

१. चुरादिषु इदित्करणात् पक्षे शबिप भवित । द्र० घातुवृत्तिः १०।२॥

कचि (कञ्च्) दीप्तिबन्धनयोः (१।१०२, ग्रा०, कञ्चते) १ बांधना. २ चमकना, प्रकाशित होना।

कज मदे (क्षीर० १।१४४, प०, कजित) दु:ख वा ग्रानन्द से वेसुध होना. २ सुखी होना. ३ बढ़ना (सौ०). ४ पागल होना ।

कटि (कण्ट् ) गतौ (१।२१२ पाठा०, प०, कण्टति) १ जाना ।

कटी गतौ (१।२१२, प०, कटति) १ जाना. २ कष्ट से दिन विताना ।

कटे वर्षावरणयोः (१।१६०, प०, कटित) १ बरसना २ घेरना ३ स-मीप जाना । प्र - णिच् - (प्रकटयति) १ प्रकट होना, दिखाई देना।

कठ कृच्छ्रजीवने (१।२२५, प०, कठित) १ कष्ट से दिन विताना।

किं (कण्ठ) शोके (१।१६३, ग्रा०, कण्ठते) १ शोक करना, रोकना। (१०।२७४, उ०, कण्ठयति, ते; कण्ठति) १ उत्कण्ठित होना. २ शोक करना. ३ स्मरण करना. याद करना । उत् -१ दु:ख करना, शोक करना. २ उत्कण्ठित होना।

कड मदे (१।२४६, प०; ६। ८८, प०, कडति ) १ इ.स वा ग्रानन्त कथ वाक्यप्रबन्धे (१०।२७६, में लीन होना ।

कडि (कण्ड्)मदे (१।१८१, ग्रा०, कण्डते; १।२५०, प०, कण्डति) १ दु:ख वा भ्रानन्द में लीन होना।

कडि (कण्ड) भेदने (१०।४६, उ०, कण्डयति, ते; <sup>२</sup>कण्डति) १ तोड्ना, फोड्ना, ग्रलग ग्रलग करना. २ धान्यादिकों का छाल (भूसा) निकालना. ३ संरक्षण करना, पालना।

कड़ कार्कक्ये (१।२४०, प०, कडुति) १ निष्ठुर होना, कठोर होना। कण शब्दार्थ: (१।३०३, प०, कणति) १ रोना. २ शब्द करना। कण गती (१।५३६, प०, कणित) १ समीप जाना २ छोटा

कण्डूञ् गात्रविघर्षणे (११।१, उ०, कण्डूयति, ते) १ खुजनाना ।

होना ।

कण निमीलने (१०।१५४, उ०, कणयति, ते) ग्रांखें मूदना।

कत्थ इलाघायाम् (१।३०, ग्रा०, कत्थत) १ प्रशसा करना, स्तुति करना। बि १ भूठी बड़ाई करना।

कत्र शैथित्वे (१०।३३५, उ०, कत्रयति, ते) १ ढीला करना, छोड़ना, मुक्त करना।

उ॰, कथयति, ते; <sup>3</sup>कथापयति, ते)

१. श्राधवाद्वा ( १०।२३० ) इस गणसूत्र में 'णिच्' विकल्प से होता २. इदित होते से पक्ष में गयु। है, पक्ष में शप्।

३. मतान्तर में ग्रकार को बृद्धि वा पुक् का आगम होकर।

१ कहना. २ व्याख्यान करना, बयान करना।

कद वैक्लब्ये वैकल्ये वा (१। ५२४, ग्रा॰, कदते) १ श्रमित होना, धबरा जाना, व्याकुल होना । (४ मतान्तरे, ग्रा॰, कद्यते) १ श्रमित होना ।

कदि (कन्द्) स्राह्माने रोदने च (११५८, प०, कन्दिति ) १ बुलाना. २ रोना ।

कदि (कन्द्) वैक्लब्धे वैक्क्ष्ये वा(११४२३, ग्रा०, कन्दते)१ भ्रमित होना, घवरा जाना. २ ववराना. ३ मार डाला।

कती दोष्तिकाितर्गतिषु (१। ३११, प०, कनित) १ चमकना, प्रकाशित होना. २ चाहना, प्रीति करना. ३ समीप जाना या ग्राना. ४ तृष्त होना।

किष (कम्प्) चलने (१।२६१, ग्रा०, कम्पते) १ हिलना, कांपना । श्रनु—१ दया करना ।

कवि (कम्ब्) चलने (१ ववा-चित्कः, प०, कम्बति) १ जानाः

कबृ वर्षे (१।२६४, ग्रा०, कवने)१ प्रशंसा करना, स्तुति करना. २ रंग देना, रंगना ।

कमु कान्ती (१।३०२, ग्रा०.काम-यते) १ चाहना, इच्छा करना। कर्क हसने (१ क्वाचित्कः, प०, कर्कति) १ हंसना ।

कर्ज व्यथने ((१।१३७, प०, कर्जित) १ पीड़ा देना, सताना।

कर्ण भेदने (१०।३४२ पाठा०, उ०, कर्णयिति, ते) १ बेधना, बींधना, छेदना, कोचना । श्रा—१ सुनना। समा – १ सुनना।

कर्त शैथिल्ये (१०।३३६, उ०, कर्तयित, ते) १ छोड़ना, मुक्त करना, ढीला करना।

कत्रं शंथिल्ये (१०।३३६ पाठा०, उ०, कर्त्रयति, ते) १ छोड़ना, मुक्त करना, ढीला करना।

कर्व कुत्सिते शब्दे (१।४८, प०, कर्वति) १ कौवे के समान शब्द करता. २ पेट गुड़गुड़ाना, भ्रन्त्रकूजन होना।

**कर्ब गतौ** (१।२८८, प०, कर्बनि) १ जाना ।

कर्व दर्षे (१।३८८, प०, कर्वति) १ गर्व करना, बडाई करना ।

**कल शब्दसंख्यानयोः** (१।३३४, आ०, कलते) १ शब्द करना. २ गिनना।

कल क्षेपे (१०।७२, उ०, कल-यति, ते) १ उड़ाना, फैकना ।

कल भ्रास्वादने (१०१२०४, उ०, कलयति, ते) १ स्वाद लेना, निग-लना।

कस गतौ संख्याने च(१०।२६०, उ०,कलयिति,ते) १ जानाः २ गिननाः । श्रा—१ बांधनाः २ लेनाः । परि— १ याद रखनाः । वि—१ व्याकुल होनाः । सम्—१ सारांश निकाल के कहनाः, तात्पर्यं कहनाः।

क**ल्ल ग्रब्यक्ते शब्दे (**१।३३५, ग्रा०, कल्लेते) १ ग्रस्पष्ट शब्द करना. २ शब्द करना. ३ गूंगा होना।

**कवृ वर्णे (१**।२६४ पाठा०, म्राब्र, कवते ) १ कविता करना, वर्णन करना. २ तस्वीरे खींचना ।

कश गतिशासनयोः (१ ववा-वित्कः, उ०, कशति, ते; २।१६ पाठा०, आ०, कष्टे) १ मार डालना, दुःख देनाः २ दण्ड देना, शासन करना।

कष हिसार्थः (१।४६२, प०, कषित; १० चवाचित्कः, प०,कष-यित) १ मार डालना, दुःख देना. २ सोना खादि परीक्षा के लिये घिसना। वि—१ सोने के रूप।दि की परीक्षा करना ।

कस गतौ (१।४६६, प०, कसति) १ हिलना, कांपना। वि – १ खिलना।

कस गतिशासनयोः (२।१४, भ्रा०, कस्ते) १ जानाः २ नण्ट करनाः ३ श्राजा करना, हुनम बजानाः ४ दण्ड देना, शासन करनाः

कसि (कंस्) गतिशासनयोः (२।

१४, ग्रा०, कंस्ते) १ जाना. २ नष्ट करना. ३ ग्राज्ञा करना. ४ शासन करना, दण्ड देना ।

काक्षि (काङ्क्ष ) काङ्क्षायाम् (१।४४६, प०, काङ्क्षति; ग्रा— ग्राकांक्षति) १ चाहना, इच्छा करना, लोभ करना।

काचि (काञ्च) दीप्तबन्धनयोः (१।१०२, ग्रा०, काञ्चते) १ बांधना. २ चमकाना, प्रकाशित होना ।

काल उपदेशे (१०।३०४, उ०, कालयित, ते) १ उपदेश करना २ काल की गिनती करना ।

काशृ दोप्ती (१।४३०, स्रा, काशते) १ चमकना. (४।५१, स्रा०, काश्यते)१ चमकना। निर्— (निष्) १ निकाल देना. २ छिपाना, लुकाना। ३ प्रकट करना।

कासृ शब्दकुत्सायाम् (१।४१४, ग्रा॰, कासते) १ खांसना, खखारना. २ चमकना ।

कि जाते (३।१८, प०, चिकेति) १ जाना, समक्तना । नि — १ निश्चय-पूर्वक जानना ।

किट जासे (१।१६७, प०. केटति) १ सताना । गतौ (१।२१२, प०, केटति) १ डराना २ जाना ।

कित निवासे रोगापनयने च (१।७१६, प०, केतति; १० क्वा-चित्कः, प०, केतयति) १ निवास करना, रहना। (सन् — चिनितसति) १ रोग का प्रतीकार करना, चिकित्सा करना २ शासन करना. ३ नष्ट करना। वि — (सन्, प०) १ ग्राशका करना, विश्वास न करना।

**कित जाने** (३।१८ पाठा०, प०, चिकेत्ति) १ जानना ।

किल इवैत्यकीडनयोः (६।६३, प०, किलति) १ सफेद होनाः २ कीडा करनाः, खेलना । (१० ववाचित्कः, प०, केलयति) १ भेजनाः २ उड़ानाः।

कीट वरणे (१०।१०६, उ०, कीटयित, ते) १ रंगना, रंग में डुबोना. २ बांधना, बन्धन करना. ३ कीट लगना, जंग लगना. ४ लोह म्रादि को खा जाना।

कील बन्धने (१।३४१, प०, कीलिति) १ बांघना, कीलों से मज-बूत करना।

कु शब्दे (२।३५, प०, कौति) १ शब्द करना. २ कविता करना ।

कुक लौल्पे (१।७१, ग्रा०, कोकते) १ ग्रहण करना, लेना २ ललचाना ।

कुङ शब्दे (११६८२, ग्रा०. कवते; ६११११ ग्रा०, युवते; ६ क्वाजित्कः उ०. तुनानि-गुनीते) १ शब्द करना, ग्रस्ट्य बोलना, भीर के समान शब्द करना।

कुच शब्दे तारे (१।११२, प०,

कोचिति) १ पक्षी के समान जोर से पुकारना।

कुच सम्पर्चनकौटिल्यप्रतिष्टम्भ-विलेखनेषु (१।४६६, प०, कोचित) १ सम्पर्क करना. २ स्वच्छ करना, मांज के स्वच्छ करना. ३ स्पर्श करना, छूना. ४ जोतना, हल चलाना. ५ वक होना, टेढा होना. ६ लिखना, रेखा खींचना. ७ ग्राकुञ्चित करना या होना. ६ कलह करना. ६ रोकना, ग्राहाना, प्रतिबन्ध करना। सम्— १ संकुचित होना।

कुच संकोचने (६।७७, प०, कुचित) १ ग्राकुञ्चित होना या करना । ग्रा—१ ग्राकुञ्चित करना या होना । सम्—१ सकुचित करना या होना ।

कुजुस्तेयकरणे (१।११७, प०, कोजिति) १ चुराना, चोरी करना।

कुञ्च गति कौटिल्याल्पीभावयोः (१।११३, ५०, कुञ्चित) १ जाना. २ टेढा जाना. ३ टेढा होना या करना. ४ श्रत्प या कम होना या करना। श्राङ्—१ श्राकुञ्चित होना, श्रकड जाना।

कुजि (कुञ्ज) प्रव्यवते शब्दे (१। ११६ पाठा०, प०, कुञ्जित) १ अस्पट गब्द करना, गुञ्जारना ।

कुट कौटित्ये (६।७४, प०, कुटति) १ टेढा होना २ ठगना, फोसाना । कुट छेदने (१०।१६७, ग्रा॰, कोटयते) १ कतरना. २ गरम करना।

कुटि (कुण्ट) प्रतिघाते (१। २३४ मतान्तरे, प०, कुण्टति) १कुंठित करना. २ दुःखादि से श्रमित होना।

कु<mark>टुम्ब धारणे</mark> (१०।**१**४८ मता-न्तरे, ग्रा०, कुटुम्बयते) १ परिवार का पालन करना ।

कुट्ट छेदनभत्संनयोः (१०१२०, उ०, कुट्टयति, ते) १ कतरनाः २ निन्दा करना, दोष लगानाः ३ रग-इना ।

कुट्ट प्रतापने (१०।१७१, ग्रा०, कुट्टयते) १ गरम करना ।

**कुठि(कुण्ठ) प्रतिघाते (१।**२३४, प०, कुण्ठति) १ कुण्ठित करना ।

कुठि (कुण्ठ्) बेष्टने रक्षणे च (१०।५२, उ०, कुण्ठयति, ते) १ घेरना. २ कुण्ठित करना. ३ रक्षा करना ।

कुड बात्ये (६।६२, प०, कुडित) १ बालक के समान खेलना. २ खाना। (संघाते — पाठा०, सायण १।६२) ३ बटोरना, जमा करना।

कुडि (कुण्ड्) वंकल्पे (१।२१४, प०, कुण्डित) १ कुण्ठित करना. २ दु:खादि से कुण्ठित होना।

कुडि (कुण्ड ) दाहे (१।१६६, ग्रा०, कुण्डने) १ जलना । कुडि (कुग्ड) रक्षणे (१०१५०, उ०, कुण्डयति, ते) १ रक्षा करना, संभालना ।

कुण शब्दोपकरणयोः (६१४७, प०, कुणित) १ शब्द करना, २ दाना-दिक से संरक्षण करना, संभालना. ३ दुःख में रहना ।

कुण <mark>झामन्त्र</mark>णे (१०।३१६, उ०, कुणयति, ते) १ उपदेश करना. २ बोलना. ३ बुलाना ।

कुत्स भ्रवक्षेषणे (१०।१६५, भ्रा०, कृत्सयते) १ दोष लगाना, निन्दा करना. २ तिरस्कार करना ।

**कुथ पूतीभावे (**४।१२, प० कुथ्यति) १ बदबू फ्राना ।

कुथ संब्लेखणे (१।४६ पाठा ०, प०, कुथ्नाति) १ संलग्न होना, मिल के रहना २ दुःखित होना, संकटग्रस्त होना।

कुथि (कुन्थ्) हिंसासंक्लेशनयोः (१।२६, प०, कुन्थित) १ मार डालना. २ दुःख देना. ३ दुःख भोगना, पीडित होना।

कुद्रि (कुन्द्र) ग्रनृतभाषणे(१०।६, उ०, कुन्द्रयति, ते) १ भूठ बोलना । कुन्य् संक्लेषणे (१।४६, प०,

कुथ्नाति) । मिलकर रहना. २ दुःख देना ।

**कृष क्रोधे** (४**।१२२**, प०, कुप्यति) १ गुस्साकरनाः। कृप भाषार्थः (१०।२२३, उ०, कोपयित, ते; भासार्थः — पाठा०) १ बोलना. २ चमकना ।

कुषि (कुम्प्) श्राच्छादने (१।२६० पाठा०,प०, कुम्पति ; १०।१२३पाठा०, प०, कुम्पयति) १ ढकनाः २ फैलना ।

कुबि (कुम्ब्) श्राच्छादने (१। २६०, प०, कुम्बति; १०।१२३, उ०, कुम्बयति, ते) १ श्राच्छादित करना, ढांपना ।

कुभि (कुम्भ्) ग्राच्छादने (१०। १२४, उ०, कुम्भयति, ते) १ ग्राच्छा-दित करना, ढांपना ।

**कुमार क्रीडायाम् (**१०४३०२, उ०, कुमारयत्ति, ते) १ बालक के समान खेलना, क्रीडा करना ।

कुमाल <sup>९</sup> ऋीडायाम् (१०।३०२ पाठा०, उ०,कुमालयति, ते) १ बालक के समान खेलना, क्रीडा करना ।

**कुर शब्दे (**६।५२, प०, कुरति) १ शब्द करना।

कुर्द कीडायाम् (१।१६, ग्रा०, कुर्दते) १ खेलना, कीडा करना।

कुल संस्त्**याने बन्धुषु च** (१।४८३, प०, कोलिति) १ बटोरनाः २ स्रपने के समान वर्तनाः ३ सजातीयता से रहना. ४ गिनना । ग्रा -१ तत्पर होना. २ व्याकुल होना ।

कुश संश्लेषणे (४।१०८ पाठा०, प०, कुश्यति) १ गले लगाना, म्रालि-गन करना २ लपेटना ।

कृशि (कुंश्) भासार्थः (१०। २२३, उ०, कुंशयित, ते; कुंशिति ३) १ चमकना २ बोलना ।

कृष निष्कर्षे (१।५०, प०, कृष्णाति) १ बाहर निकालना, रगड़ के निकालना. २ चमकना. ३ परीक्षा करना, कसौटी पर घिसके सोने म्नादि की परीक्षा करना । स्रव—१ सिद्ध या स्थापित करना । निस्—१ खेंच के बाहर निकालना ।

कुथुभ क्षेपे (११।१२, प०, कुषु-भ्यति) १ छोड़ना, फैंकना।

**कुस संक्ष्लेषणे** (४।१०८, प०, कुस्यति) १ मिलना. २ घेरना ।

कृति (कृंस) भासार्थः (१०। २२३, उ०, कृंसयित, ते; कृंसित<sup>3</sup>) १ चमकना. २ बोलना ।

**कुस्म नाम्नो वा (१०**।१८०, ग्रा०, कुस्मयते**) १** विचा**र** करके देखना<sup>\*</sup>. २ ग्रयोग्य रीति से हंसना ।

ग्रथवा---'कुस्म' नाम से 'णिच्' होता है।

१. कुमार के रेफ को लत्व (८।२।१८ वा०)।

२. 'भाषार्थः' पाठ होने पर 'शब्द करना'।

३. इदित् होने से पक्ष में अप्। ४. क्षीर० १।१५७ ग्रन्त में द्र०।

कुह विस्मापने (१०।३२३, ग्रा०, कुह्यते) १ उगनाः २ ग्राश्चर्यं या चमत्कार दिखानाः ३ मोहित करना ।

कूड् शब्दे (६।११०, आ०, कुवते; ६ क्वान्वत्कः, उ०, कुनाति-कुनीते) १ दुःखकारक शब्द करना, बिह्वल होना।

क्रुज भ्रव्यक्ते शब्दे (१।१३३,पर, क्रुजिति) १ श्रस्पष्ट शब्द करना. २ क्रुजना ।

कूट श्रप्रदाने, श्रवसादने पाठा० (१०।१७०, ग्रा०, कूटयते) १ नहीं देना. २ श्रस्पष्ट, गूढ़ या मालूम न हो ऐसा करना, कूट करना. ३ नीचे गिराना।

कूट परितापे परिदाहे च (१०। ३१४,उ०, कूटयित, ते)१ दुःख देना. २ जलाना, दग्ध करना. ३ बुलाना, ग्रामन्त्रण करना. ४ सलाह देना, उपदेश करना।

कूड घनत्वे (६ क्याचित्कः, प०,

कूडित ) १ दृढ़ होना, कठिन होना. २ खाना ।

कूण संकोचने (१०।१५७, भ्रा॰, कूणयते; १०।३१७, उ०, कूणयति, ते) १ संकुचित होना. २ ऐंठना ।

कून संकोचने (१०।१५७ पाठा०, ग्रा०, कूनयते) १ संकुचित होना. २ ऐंठना।

**कूप भ्रशक्तो** (१० वदाचित्क:, प०, कूपयति) १ ग्रशक्त होना. २ ग्रशक्त करना. ३ छिपना<sup>९</sup> ।

**कूर्द कीडायाम्** (१।१६ पाठा०, ग्रा०, कूर्दते) १ खेलना, कीडा करना ।

कूल श्रावरणे (१।३५२, प०, कूलित) १ श्राच्छादित करना, ढांपना. २ छिपाना । श्रनु—१ श्रनुकूल होना । कुञ् हिंसायाम् (४।७, उ०, कुणोति, कुणुते) १ दुःख देना, सताना. २ मार डालना ।

कुञ् करणे<sup>२</sup> (८।१०, उ०,

### तु० कौषीनम् श्रकार्यम्, कूपमृच्छति (ग्रष्टा० ४।२।२०)।

२. 'कृज् करणे' घातु म्वादिगण में भी पठित है (द्र० क्षीर० १। ६३६, पुरुषकार पृ० ३४, ३४, पाल्यकीर्ति, हेमचन्द्र, तथा दशपादी उणादि वृत्तिकार प्रभृति)। उसके करित करित रूप भी बनते हैं। सायणाचार्य ने ऋ० १। दश के भाष्य में तथा घातुवृत्ति (१६२६ पृष्ठ २३४) में इसके म्वादिपाठ का खण्डन किया है। भट्टोजिदीक्षित आदि ने सायण का ही अनुसरण किया है। पाणिनि के तनादिकृष्टभ्य उ: (३।१।७६) सूत्र से प्रतीत होता है कि 'कृज्' का मूल पाठ म्वादि में ही था तनादि में नहीं था, अतएव तनादि से पृथक् 'कृज्' का ग्रहण किया। तनादि में ही पाठ मानने पर

करोति-कुरुते ) १ करना । ऋति— (ग्रा०<sup>३</sup>) १ ग्रघिक करना । **ग्रधि**— (ग्रा०) १ जीतना, बढकर होना. २ ग्रधिकार होना, चौकस होना. ३ शान्ति से सहन करना, दूसरे के अनुकूल करना। अप - ( प्रा० ) १ अपकार करना. २ भूठ बोलना, खराब करना। भ्रा-(ग्रा०) १ वेषा-न्तर करना, भेष बदलना। उत्-(ग्रा०) १ मार डालना, मरणोन्मुख करना. २ बटोरना, जमा करना। उदा-(ग्रा०) १ दूषण लगाना, छलना । उप--(प०) १ उपकार करना। उपस्<sup>२</sup> — (उ०) १ पलटना, बदलना। उपस-(प०) १ स्वच्छ करना, संवारनाः २ बटोरना, जमा करना. ३ उत्तर देना । तिरस्---(प०) १ अपमान करना, घृणा करना, तिरस्कार करना । दुस् (दुष्)-(प०) १ दुष्कर्म करना, काम खराब करना । निरा—(ग्रा०) १ भत्संना करना, निन्दा करना, तिनके के

समान मानना. २ त्यागना, छोड देना, निकाल देना. ३ नष्ट करना, विध्वं-सित करना । परिस् (परिष्) — (प०) १ स्वच्छ करना, शोभित करना । परा - ( प० ) निराकरण करना. २ सदाचारपूर्वक रहना, अच्छी रीति से वर्तना। प्र-(ग्रा०) १ प्रारम्भ करना. २ सेवा करना, नौकरी करना. ३ जल्दी करना. ४ बांटना. ५ भंग करना. ६ कहना, बोलना । प्रति---(ग्रा०) १ प्रतीकार करना. २ बदला लेना. ३ उपाय करना। प्रत्युप-(ग्रा०) १ प्रत्युपकार करना । वि---(ग्रा०) १ ढूंढना. २ शब्द करना। वि — (प॰) १ बदलना, रूपान्तर करना. २ सन्तापित करना, कंपित करना । स्या-- (म्रा०) १ स्पव्ट करना, प्रकट करना. २ समभाना । संस -- (प०) १ स्वच्छ करना, बटो-रना, एकत्र करना । सु-(प०) १ ग्रच्छा करना।

कृड धनत्वे (६।६१, प०, कुडति)

कुञ् का पृथक् पाठ व्यर्थ है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यजुः ३।५६ के भाष्य में लिखा है— 'डुक्क् करणे' इत्यस्य भ्वादिगणान्तर्गतपाठाच्छिब्बकरणोऽत्र गृह्यते, तनादिभिः सह पाठाद् उविकरणोऽपि इति — प्रथित् म्वादिगण में डुक्क् करणे का पाठ होने से शब्विकरण होता है, ग्रौर तनभिदक्कम्य उ: (३।१।७६) सूत्र में तनादि के साथ कुञ्का पाठ होने से उविकरण भी होता है।

१. यहां 'ग्रा॰' = श्रात्मनेपद में, 'प॰' परस्मैपद में समभें।

२. **उपस् परिस् संस्** निर्देशों में ऋष्टा० ६।१।१३२ सूत्र वा वार्तिक से होने वाले 'सुट्र' का 'सकार' लगा कर रूप दर्शाया है— 'उपस्कुरुते, परिष्करोति, संस्करोति' रूप जानने चाहियें।

१ दृढ या कठिन होना. २ जमना, जम जाना।

कृती छेदने (६।१४४, प०, कृत्ति) १ कतरना, काटना। (७। १०, प०, कृणत्ति) १ घेर लेना, वेष्टित करना।

कृप श्रवकत्कने (१०।२१८, उ०, कल्पयित, ते) १ कल्पना करना, विचार करना. २ मिश्रित करना. ३ चित्रित करना, रंगना।

**कृप दौबंत्ये** (१०।२६३, उ०, कृपयिति, ते) **१ दुबं**ल होना ।

कृपू सामर्थ्ये (१।५१२, ग्रा०, कल्पते) १ शक्तिमान् होना, समर्थं होना।

कृति हिंसाकरणयोक्च (१।३६४, प०, कृणोति) १ मार डालना. २ कतरना. ३ सताना. ४ दुःखित होना।

कृति हिसाकरणयोश्च (५ क्वाचित्कः, ग्रनिदितश्च, प०, कृति-णोति) १ मार डालनाः २ सताना, दुःख देना ।

कृश तनूकरणे (४।११७, प०, कृश्यति) १ कृश होना, सूक्ष्म होना।

कृष विलेखने (१।७१६, प०, कर्षति; ६।६, उ०, कृषति, ते)
१ कृषिकर्म करना, जोतना, हल

चलानाः २ रेखा करना । श्रय— १ स्नाव करना, बहानाः २ हत्का या कमीना करना, हीन करनाः ३ तिर-स्कृत करनाः घृणा करनाः । श्रय — १ तिरस्कृत करनाः २ निकालनाः, उद्धृत करनाः बाहर निकालनाः, उपर उठानाः । श्राः – १ श्राकर्षण करनाः, खींचनाः उत् —१ उठानाः, उद्धृत करनाः, उठा लेनाः २ उत्तेजन देनाः । सम्—१ श्राकुञ्चित करनाः, समेटनाः सन्नि—१ खैंच के समीप में लानाः ।

कृ विक्षेपे (६।११६, प०, किरति) १ फैंक देना। श्रप — १ हल से रेखा करना. २ विरल करना, ग्रलग करना. ३ उड़ाना, फैंकना। श्रव — १फैंकना। श्रा — १ भरना, भर डालना। प्रति (ष्) १ दु:ख देना. २ हिसा करना। वि— १ विरल करना, फैंकना। सम् — एकत्र करना, बटोरना। श्रभि — १ उलांघना, गर्तगत होना, नष्ट होना। उप (स्) — १ छेदन करना, हिसा करना।

कृ हिसायाम् (६।२७, प०, कृणाति) १ दुःख देना, मार डालना ।

कृज् हिसायाम् (६।१४, उ०, कृणाति-कृणीते) १ दुःख देनो. मार डालना।

कृत संशब्दे (१०।१२१, उ०,

१. भ्वादि होने पर भी 'धिन्विकृष्ट्योरच (३।१।८०) सूत्र से 'इनु' विकरण होता है।

कीर्तयति, ते) १ प्रसिद्ध करनाः २ कीर्तित करना ।

केत ग्रामन्त्रणे (१०।३१६पाठा०, उ०, केतयित, ते) १ बुलाना, ग्राम-न्त्रित करना. २ सलाह देना ।

केपृ कम्पने (१।२५७, ग्रा०, केपते) १ जाता. २ कंपित होना ।

केला विलासे (११।२६, ग्रा० केलायते) १ कीडा करना, खेलना ।

केलृ चलने (१।३६३, प०, केलिति) १ जाना. २ कंपित होना ।

**केवृ सेवने (१**।३३८, ग्रा०, केवते) १ सेवा करना।

क शब्दे (११६५३, प०, कायति) १ शब्द करना, श्रावाज करना ।

मनथ हिंसार्थः (१।४४२ पाठा०, प०, वनथति ; १०।२४२ पाठा०, प०, वनथयति) १ दुःख देना. २ मार डालना ।

कतसु ह्वरणदीप्त्योः (४।७, प०, कतस्यिति) १ मन से या शरीर से वक्र होना, २ चमकना।

क्तिस (क्तंस्) दीप्तौ (१ क्वा-चित्कः, प०, क्तंसिति; १०, प०, क्तंसयिति) १ चमकना ।

**क्तूज़् शब्दे** (६।८, उ०, क्तुनाति-क्नुनीते) १ शब्द करना, स्रावाज करना ।

क्नूयो शब्दे उन्दे च (१।३२६,

म्रा०, क्नूयते) १ म्रावाज करना. २ म्राद्र होना, गीला होना, भीगना. ३ दुर्गन्ध म्राना, बदबू म्राना ।

क्सर हर्च्छने (१।३७४, प०, क्सरित) १ शरीर या मन से टेढ़ा होना. २ वञ्चक होना, ठग बनना ।

**कथ हिंसार्थः (१**।५४२, प०, कथिति; **१०।२५२**, उ०, कथियति, ते) १ मार डालना ।

ऋथ कीडायाम् (१० क्वाचि-त्कः, प०, ऋथयति) १ बार बार कीडा करना, ग्रानन्द वा मनोरञ्जन करना ।

कद वैक्लब्ये, वैकल्ये वा (१। ५२४, ग्रा०, कदते) १ दुःखित होनाः २ विकल होनाः ३ घबरा जाना ।

क्रिंद (क्रन्द्) ग्राह्वाने रोदने च (१।५८, प०, क्रन्दिति) १ पुकारना, जोर से बुलाना. २ रोना।

कदि (कन्द्) नैक्लब्ये वैकल्ये वा (१।५२३, ग्रा०, कन्दते) १ घब-राना, दुःखी होना ।

कन्द सातत्ये (१०।१६६, उ०, स्रापूर्वक-स्रोकन्दयति, ते) १ बुलाना, पुकारना ।

ऋष कृषायां गतौ च (१।५२२, ग्रा०, ऋपते) १ जाना. २ दया करना ।

ऋमु पादविक्षेपे (१।३१६, आ०

ऋमते-ऋम्यते १) १ निर्भयता से जाना. २ रक्षण करना. ३ बढ़ना, वृद्धिगत होना । श्रा - १ उगना, उदित होना । उप--१ प्रारम्भ करना । वि---१ पग गिनते जाना । व्या- १ ग्रति-क्रमण करना, ग्राज्ञा भंग करना। (प०, क्रामति-क्राम्यति) १ जाना, चलना । ग्राति--१ बाहर जाना। **श्रा**—१ जय पाना, ग्रधिक होना। उत् - १ ग्रतिकमण करना, ग्राजा भंग करना । उप-- १ निकल जाना । निस-१ ग्रागे जाना । परा-१ पराक्रम करना । प्र-१ निकल समीप ग्राना । परि--१ घुमना । वि - १ जीतनाः २ ऊपर जाना । सम्-१ स्थानान्तर करना, ग्रन्य जगह जाना।

क्रीज् द्रव्यविनिमये ( ६।१, उ०, क्रीणाति-क्रीणीते ) १ खरीदना. २ बदले में लेना. ३ जीतना । वि— १ बेचना ।

कीड़ विहारे (१।२४१, प०, कीडति) १ खेलना. २ विहार करना. ३ उपहास करना. ४ मन बहलाना । प्रानु— ( ग्रा० ) १ खेलना । प्रा— परि — सम्— (ग्रा०) १ खेलना ।

कुञ्च गतिकौटिल्याल्पीभावयोः (१।११३, प०, कुञ्चिति) १ समीप जाना या ग्राना. २ वऋ घूमना या जाना. ३ वऋ होना या करना. ४ ग्रहप होना या करना।

श्रुड निमज्जने (६।१०३, प०, श्रुडति) १ वःलक के समान चेष्टा करना. २ डूवना. ३ खाना ४ दृढ होना।

कुथ संक्लेशे (१।४६ पाठा०, प०, कुथ्नाति) १ मार डालना ।

कुन्थ संक्लेशे संक्लेषणे च (६। ४६ पाठा०, प०, कुथ्नाति) १ दुःखित होना, विह्वल होना. २ चिपक के रहना, सटके रहना।

कुध कोघे (४।७८, प०, कुध्यति) १ कोघ करना, गुस्सा करना।

कुश श्राह्वाने रोदने च (१।४६४, प०, कोशति) १ पुकारना. २ रोना । श्रनु—दया करना । श्रा—१ निन्दा करना, गाली देना । उप—१ दाग लगाना, दोष देना । प्र—१ जोर से पुकारना।

ऋेवृ सेवने (१।३३८ पाठा०,ऋा०, ऋेवते) १ लेना, सेवन करना.२ भजना।

क्लथ हिंसार्थः (१।५४२, प०, क्लथित) १ दुःख देनाः २ मार डालनाः ३ घूमनो ।

१. अष्टा० ३।१।७० से श्यन् विकरण । परस्मैपदी होते हुए अष्टा० १।३।३८-४३ तक जिन अर्थो में आत्मनेपद होता है, उनका पहले निर्देश किया है, परस्मैपद के अर्थ आगे दिये है ।

क्लद वैकल्पे वैक्लब्पे च (१। ५२४, ग्रा०, क्लदते) १ घडराना. २ विह्वल होना, दुःखित होना।

क्लिंद (क्लिन्द्) स्राह्माने रोदने च(१।५८, प०, क्लिन्दिति) १ बुलाना, पुकारना. २ रोना ।

क्लिब (क्लिन्ब्) वैकल्पे वैक्लब्धे च (१।४२३, ग्रा०, क्लन्बते) १ घव-राना. २ दुःखित होना ।

क्लप भ्रव्यक्तायां वाचि (१०) १२७, उ०, क्लपयति, ते) १ श्रस्पप्ट बोलनाः २ ऋूरता सं बोलना ।

**क्लमु ग्लानौ** (४।६७, प**०,** क्लाम्यति) १ श्रमित होना, थक जाना २ कुम्हलाना ।

क्लव भये (१ क्याचित्कः, ग्रा०, क्लवते;४, ग्रा०, क्लब्यते)१ डरना।

क्लिदि (विलन्द्) परिदेवने (१। १४, ग्रा०, क्लिन्दते; १।५६ प०, क्लिन्दति) १ रोना, शोक करना ।

क्लिंदू स्राद्वीभावे (४।१२८, प०, क्लिंद्यति)१ स्रार्द्व होना, गीला होना।

क्लिश उपतापे (४।५०, ग्रा०, क्लिश्यते) १ दुःखी होना, दुःख सहन करना।

वित्तशू विद्याधने (६।५३, प०, क्लिश्नाति) १ क्लेश या दुःख देना. २ हरकत करना. ३ दुःख सहन करना ।

क्लोब् ग्रधाष्टचें (१।२६४,

या ०, क्लीवते ) १ दुर्वल होना, निर्बल होना, बीयंरहित होना. २ लज्जालु या डरपोक होना ।

क्लीवृ ऋधाष्टर्घे (१।२६५ पाठा०, आर्०, क्लीवते)१ दुर्बल होना, निर्वल होना, बीयरहित होना. २ लज्जालुया डरपोक होना।

**क्लुङ् गतौ (१**।६८४, ग्रा०, क्लबते) १ जाना ।

क्लेंबृ सेवने (१।३३८ पाठा०, ग्रा०, क्लेबते) १ सेवा करना ।

क्लेश श्रव्यक्तायां वाचि बाधने च (११४०२, ग्रा०, क्लेशते) १ ग्रस्पष्ट शब्द करना. २ मार डालना. ३ बुरा व्यवहार करना. ४ दुःख देना, सताना।

**क्वण शब्दे** (१।३०३, प०, क्वणिति) १ शब्द करना. २ क्वण क्वण ऐसा शब्द करना।

क्वथे निष्पाके (१।४५४, प०, क्वथित) १ उबालना, पकाना, काढा बनाना ।

वित् कम्पने (१ क्वाचित्कः, प०, क्वेलिति) १ कम्पित होना, हिलना ।

क्षज गतिदानयोः (१।५२० पाठा०, स्रा०, क्षजते) १ जाना, सरकना. २ देना, दान करना, भेंट में देना।

क्षजि (क्षञ्ज्) कृच्छ्जीवने

(१०।८७, उ०, क्षञ्जयित,ते,क्षञ्जित १ १ दुःख सहन करना, विपत्ति में रहना ।

क्षणु हिसायाम् (२१३, उ०, क्षणोति-क्षणुतं) १ मारना, जान से मारना. २ दुःख देना, सताना. ३ तोडुना।

क्षद भक्षणहिसनयोः (१ क्वाचि-त्कः, प०, क्षदित) १ खाना, भक्षण करना. २ मुक्की मारना, कूटना. ३ ढंकना. ४ मार डालना ।

क्षप प्रेरणे (१०।३६६ उदाहरण-रूपः, उ०, क्षपयित, ते) १ भेजना. २ सहन करना. ३ हूकना।

क्षप संयमे (१ क्वाचित्कः, उ०, क्षपति, ते) १ संयमी होना ।

क्षिप (क्षम्प्) क्षान्त्याम् (१०६ ८६, उ०, क्षम्पयति, ते; क्षम्पते १) १ सहन करना, सहना. २ दया करना. ३ चमकना ।

क्षमूष् (क्षम्) सहने (१।३०१, आ०, क्षमते; ४।६६, प०, क्षाम्यति) १ सहन करना, सहना २ क्षमा करना ३ समर्थ होना ४ रोकना ।

क्षर संचलने (१।५६०, प०, क्षरति) १ टपकना, सरना, सरना, चूना. २ गिरना, हिलना. ३ गिराना, हिलाना, ढहाना. ४ गलना. ५ ग्रनुप- युक्त होना. ६ बहना । सम् — १ बहना । (१० क्वाचित्क:, ग्रा०, ग्राक्षारयते) १ दोष लगाना, निन्दा करना ।

क्षल गती (१ क्वाचित्कः, प०, क्षलिति) १ जाना, सरकना २ कांपना, यरथराना।

क्षल शौचकर्मण (१०।६४, उ०, क्षालयति, ते) १ स्वच्छ करना, पवित्र करना, धोना । प्र—१ घोना ।

क्षि क्षये (१।१४४, प०, क्षयित) १ सूक्ष्म होना, ह्रास होना, कम होना. २ नष्ट करना ।

क्षि हिंसायाम् (४।३०, प०, क्षिणोति; ६ नवाचित्कः, प०, क्षिणाति) १ मार डालना, जान से मारना २ दुःख देना, सताना ३ क्षत विक्षत करना, घाव करना।

क्षि निवासगत्योः (६१११६, प०, क्षियति) १ जाना, चलना. २ निवास करना, रहना, बसना ।

क्षिणु हिसायाम् (८१४, उ०, क्षिणोति-क्षिणुते, क्षेणोति<sup>२</sup>-क्षेणुते<sup>२</sup>) १ मार डालना २ दुःख देना, पीड़ा करना ।

क्षिद ग्रन्थक्ते शब्दे (१ क्व -चित्कः, प०, क्षेद्रति) १ ग्रस्पप्ट शब्द करनाः २ कपाहना ।

१. इदित् होने से पक्ष में जप्।

२. मतान्तरे गुण:, द्र० माधवीया धानुवृत्तिः 📁 ऋणु धानु पर ।

प्रेरणे (४।१५, प०, क्षिप्यति) १ फैंकना, उडाना, भेजना । (६।४, उ०, क्षिपति, ते) १ फैंकना, उडाना, भोंकना. २ भेजना. ३ रखना, धरना. ४ मार डालना. ५ दोप लगाना. ६ नष्ट करना। ग्रिधि-१ दोष लगाना, ग्रारोप लगाना । श्रव-१ नीचे फैकना । भ्रा-१ उपहास करना, ठठ्ठा करना. २ भ्राकर्षण करना, खींचना । उत्-१ उठाना, उठा लेना । नि-१ रखना । पर्या-१ बांधना। प्र - १ जोर से फैंकना। वि-१ फैलाना । विनि-१ देना २ छोडना । समा—१ भेजना। सम - १ संक्षेप करना, २ नष्ट करना. ३ श्राकर्षण करना, खींचना 🕟

क्षित्र निरसने (१ कि. ५, प०, क्षेत्रति; ४ क्वाचित्कः, प०, क्षीव्यति) १ मुख से थूक बाहर निकालना, थूकना, कैं करना।

क्षीज् ग्रव्यक्ते शब्दे (१।१४६, प०, क्षीजिति) १ श्रस्पष्ट शब्द करना. २ कराहना. ३ खीजना, दुःखी होकर बड़बड़ाना।

क्षीबृ मदे (१।२६६, ब्रा०, क्षीबते) १ मदोन्मत्त होना, मस्त होना।

क्षीवृ मदे (१।२६६ पाठा०, ग्रा०, क्षीवते) १ मदोन्मत्त होना, मस्त होना ।

क्षीज् हिंसायाम् (१ ववाचित्कः,

उ०, क्षयिति, ते; ६।३६, प०, क्षीणाति) १ दुःख देना, पीड़ा करनाः २ मार डालना ।

क्षु झब्दे (२।२१, प०, क्षौति) १ छींकना. २ खखारना ।

**क्षुदिर् संपेषणे** (७।६, उ०, क्षुणत्ति-क्षुन्ते) १ कूटना, पीसना, मुक्की मारना. २ कूचलना ।

**क्षुध बुभुक्षायाम्** (४।७६, प०, क्षुध्यति)१ क्षुधित होना, भूख लगना ।

क्षुम संचलने (१।५०२, स्रा०, क्षोभते) १ मथना. २ कोध करना, गुस्सा होता । (४।१२६, प०; क्षुम्यति ; ६।५१, प०, क्षुम्नाति) १ मथना :

क्षुर विलेखने (६।४४, प०, क्षुरित) १ कतरना, चीरना, छेदना. २ लकीर खींचना ।

क्षेड ग्रदने (१० क्वाचित्कः, उ०, क्षेडयित, ते) १ भक्षण करना, खाना।

क्षेत्र निरसने (१।३८१, प०, क्षेत्रति) १ मदोन्मत्त होना, मस्त होना।

क्षं क्षये (११६५२,प०, क्षायित) १ नष्ट होना, ह्रास होना, कम होना, म्लान होना ।

क्षोट क्षेपे(१०।३००, उ०, क्षोट-यति, ते) १ भेजनाः २ फँकनाः।

क्षणु तेजने (२।३०, प०, क्ष्णोति;

न्ना०, संक्ष्णुते) १ तीक्ष्ण करना, पैना करना, तेज करना ।

क्ष्मायी विध्नने (१।३२७, ग्रा०, क्ष्मायते) १ हिलना, कांपनाः २ हिलाना, कपाना ।

क्ष्मील निमेषणे (११३४७, प०, क्ष्मीलिति) १ पलक ऋपकता, पलक मारना ।

**क्षित्रड प्रव्यक्ते शब्दे** (१ क्वाचि-त्कः, प०, क्ष्वेडति) १ ग्रस्पष्ट शब्द करना ।

क्ष्विडा स्नेहमोचनयोः (४।१३० पाठा०, प०, क्ष्त्रिडयति) १ तेल की मालिश करना, चुबड़ना ।

क्षिवदा स्नेहनमोचनयोः (१।४६७, आ०, क्ष्वेदते; ४।१३०, प०, क्षिव-चिति) १ नहलाना, तेल की मालिश करना, चुपड़ना, २ मुक्त करना, छोड़ देना, ३ ग्रस्पष्ट शब्द करना (क्वा-चिरकः)।

क्ष्वेल चलने (१।३६३, प०, क्ष्वेलिति) १ जाना. २ कांपना, थर-थराना. ३ कदना. ४ खेलना ।

ख

खक्ख हसने (११८५ पाठा, प०, १ हंसना ।

खच प्रादुभवि (१ क्वाचित्कः, प०, खचति: १।६१, प०, खच्नाति) १ मर्यादा होने पर भी देर से जन्म लेना. २ संपत्तियुक्त करना. ३ स्वेच्छया पवित्र पावन करना।

खच अन्धने (१० क्वाचित्वः, प०, खचयित) १ खैंच के बांधना. २ खरोचना ।

खज मन्थे (१।१४१, प०, खजित) १ मथना, हिलाना, मन्थन करना ।

खिज (खञ्ज्) गतिवैकल्ये (११ १४२, प०, खञ्जित)१ लगड़ा होना, लगड़ाना।

खट कांक्षायाम् (१।२०२, प०, खटति) १ चाहनाः २ शोध करना, ढूंढना ।

खट्ट संवरणे (१०११००, उ०, खट्टयित, ते) १ ग्राच्छादन करना, छिपाना, ढांपना ।

खड भेदने (१०।४६, उ•, खाड-यित, ते) १ टुकड़े करना, खण्ड करना।

खडि (खण्ड्) मन्थे (१।१८२, ग्रा०, खण्डते) १ मथना, बिलौना।

खाँड (खण्ड) भेदने (१०।४६, उ०, खण्डयति, ते; खण्डति<sup>५</sup>) १ टुकड़े करना २ विभाग करना, खण्डित करना।

खद भक्षणे स्थैये हिसायाञ्च

१. इदित् होने से पक्ष में शप्।

(११४०, प०, खदित) १ खाना. २ मार डालना. ३ सताना. ४ स्थिर रहना।

खद ग्राच्छादने (१० क्वाचित्कः, प०, खादयति) १ ग्राच्छादित करना । खनु ग्रवदारणे (१।६१८, उ०, खनति, ते) १ दुःख देना. २ खोदना ।

खर्ज व्यथने पूजने च (१।१३८, प०, खर्जेति) १ दुःख देना, सताना. २ स्वच्छ करना, साफ करना. ३ म्रातिध्य पूजन करना, सम्मान करना ।

खर्द दन्तशूके (१।४६, प०, खर्दति) १ चवाना, दांतों से काटना ।

**खर्ब गतौ**(१।२८८, प०, खर्बति) **१** जाना. २ गर्व करना ।

खदं दर्पे (१।३८८, प०, खर्वति) १ हठ करनाः २ गर्व करना ।

खल संचलने संचये च (१।३६६, प०, खलति) १ स्थानान्तर करना, जाना. २ बटोरना।

खब भूतप्रादुभवि (६।६२, प०, खीनाति) १ सम्पत्तियुक्त करनाः २ स्वच्छ करनाः पवित्र करनाः ३ द्रव्य स्पष्ट करनाः ४ मर्यादा होने पर भी बहुत देर से जन्म लेना ।

खष हिंसार्थः (१।४६२, प०, खषित) १ मार डालना, सताना। खाद भक्षणे (१।३६, प०, खादित) १ खाना।

खिट त्रासे (१।१६७, प०, खेटित) १ डराना. २ दु:ख देना, सताना।

खिद त्रासे (क्वाचित्कः १, प०, खेदित) १ भय दिखाना, घवरानाः २ सताना, दु:ख देना ।

खिद दैन्ये (४।५६, ग्रा॰, खिदते; ७।१२, ग्रा॰, खिन्ते) १ खिन्न होना, दु:ख सहन करना. २ दीनता प्रकट करना।

**खिद परिघाते** (६।१४४, प०, खिन्दति) १ दुःख देना, सताना. २ रोकना ।

खिल उञ्छे<sup>न</sup> स्रवशेषे च (६ क्वाचित्कः, प०, खिलति) १ बीनना, उञ्छन करना. २ बचना, शेष रहना।

**खुङ् शब्दे (**११६८२, आ०, खबते)**१ आ**वाज करना, शब्द करना।

खुजु स्तेयकरणे (१।११७, प०, खोजति) १ चुराना, मूसना।

खुड संबरणे संघाते च (१ क्वा-चित्कः, प०, खोडति; ६।६७,६८,

१. इसी घातु से परिशाप्त अर्थ में प्रयुक्त 'खिल' शब्द निष्पन होता है, खिलपाठ भी उञ्चल के समान ही होते हैं। प्रवशेषार्थक खिल शब्द भी इसी बातु से बनता है। निखल शिवल अर्थिल अश्रेष = सम्पूर्ण।

प०, खुडति; १० क्वाचित्कः, प०, खोडयति) १ छिपानाः २ मारनाः ३ दुकडे करनाः ४ निकालना ।

खुडि (खुण्ड्) खण्डने (१०। ५३, उ०, बुण्डयति,ते; खुण्डति ) १टुकड़े करना, चीरना ।

खुडि (खुण्ड्) गतिबैकल्ये (१ वदाचित्कः, ग्रा०, खुण्डते) १ लंगडा कर चलना।

खुर छेदने (६।४३, प०, खुरति) १ कतरना, चीरना, २ खुरचना ।

खुर्द कीडायाम् (१।१६, ग्रा॰, खुर्दते) १ खेलना, कीडा करना।

खेट भक्षणे (१०।२६७, उ०, खेटयित, ते) १ खाना, मक्षण करना।

खंड भक्षणे (१०।२६८, उ०, खंडयति, ते)१ खाना, भक्षण करना ।

खेल चलने गती च (१।३६३, ३६४, प० खेलित) १ कम्पित होना. २ खेलता. ३ जाना ।

खेला विलासे (११।२६, प०, सेलायति) १ विलास करना, कीडा करना ।

स्रेवृ सेवने (१।३३६, ग्रा०, खेवने)१ सेवा करना, नौकरी करना ।

लंखदने(१।६५१, प०, लायति) १ स्थिर रहना, २ मार डालना ३ स्थाना ४ द:स करना ५ लोदना।

१. इतित् होने ते पक्ष में सम्।

खोट भक्षणे (१०।२६६, उ०, खोटयति, ते) १ खाना, भक्षण करना. २ खोट मिलाना, सोने ग्रादि में खोट मिलाकर चुराना। (क्वचित् क्षेपे — १०।३०) १ निन्दा करना. २ खोटे मार्ग पर चलना।

स्रोड क्षेपे (१०१३०० पाठा०, प०, खोडयति) १ निन्दा करना. २ निन्दित मार्ग स्रपनाना ।

खोर्ऋ गतिप्रतिघाते (१।३७१, प०, खोरति) १ लंगडाना

खोलू गतिप्रतिघाते (१।३७१, प॰, खोलति) १ लंगडाना ।

स्या प्रकथने (२।५३, प०, स्याति) १ प्रसिद्ध करना, प्रस्यात करना, २ कहना, न्यास्यान करना। प्रभि—१ देदीप्यमान होना, चमकना। प्राप्या—१ कीतिमान् होना। वि--१ प्रस्यान करना। सु- प्रमन्द होना। प्रत्या—१ नाहीं करना, खण्डन करना। सम्—१ गिनना, संकलन करना। समा—१ संज्ञा देना, नाम रखना।

खुङ् शब्दे (११६६३, ग्रा०. खबते) १ शब्द करना ।

1

गण्य हसने (१।६२ पाठा०, प०. गण्यति) १ हंमना ।

गज जब्दे मबं च (१।१५२,

१५३, प०, गजति ) १ शब्द करना. २ मदोन्मत्त या वेसुध होना ।

गज शब्दार्थः (१०।११६, उ०, गाजयति, ते) १ शब्द करना ।

गजि(गञ्ज्)शब्दार्थः (१।१५२, पि०, गञ्जति) १ शब्द करना ।

गड सेचने (१।५२७, प०, गडति; १० क्वाचित्कः, प०, गड-यति) १ बहुना, ऋरनाः २ सींचनाः ३ टपकाना ।

गडि (गण्ड) वदनैकदेशे (१। ५३; २५१, प०, गण्डित) १ गालों में रोग होना, गण्डमाला होना ।

गण संख्याने (१०।२६१, प०, गणयति) १ गिनना, नापना. २ मानना, समभना । ऋधि—१ वखा-नना, स्तृति करना. २ गिनना ।

**गद व्यक्तायां वाचि (१।४२,** प०, गदिति) १ स्पष्ट बोलना. २ बीमार होना<sup>९</sup> ।

गदी देवशब्दे (१०।२८५, उ०, गदयति, ते) १ मेघ की गर्जना।

गद्गद वाक्स्खलने (११।२४, प०, गद्गद्यित) १ गद्गद् स्वर से वोलना, श्रतिहर्ष या श्रतिशोक से रुके हुये कण्ठ से वोलना।

गध निश्रणे (४ क्वाचित्कः, प०,

गध्यति) १ मिश्रित होना, मिल जानाः २ मिश्रित करना, मिलाना ।

गःध श्रदंने (१०।१५२, ग्रा•, गन्धयते) १ दुःख देनाः २ मार डालनाः ३ जानाः ४ मांगना, याचना करनाः ५ लजानाः ६ जोभित करना ।

गम्ल गतौ (१।७०६, प०, गच्छति) १ जाना. २ इष्टार्थ सिद्ध होना । **अनु**—१ अनुसरण करना, दूसरे को देख के वैसा ही करना। ग्रा-१ ग्राना. २ बीच में या किसी ग्रोर जाना । ग्रधि-१ मिलना, प्राप्त होना. २ पुम्तकादि पढ्ना. ३ त्यागना, छोड देना । ग्रप-१ लौट ग्राना । प्रव — १ जानना। उत्-१ निकलना, ऊपर उटना। उप-- १ नजदीक जाना २ पैदा करना. ३ अनुमोदन करना, सलाह देना। उपा---१ नजदीक जाना या ग्राना । दुर्-१ दुःख से जाना। नि - १ ज्ञान प्राप्ति करना । निर् -१ आगे जाना. २ बाहर जाना। पर्यंत्--१ ऊपर उठाना। परि-१ घेर लेना. २ बाहर जाना । प्रत्या - १ लौट ग्राना। वि-१ शत्रुकी ग्रोर चढ़ जाना । समा-१ मिलना, एकत्र होना । समुप-- १ स्वीकार करना, मान्य करना । सु-- १ ग्रानन्द से या

१. नज्पूर्वक नीरोगार्थक 'ऋगद'(धातु ११।२६)के प्रयोग में 'गद' का अर्थ 'रोग' स्पष्ट दिखाई देता है। अतः 'गद' धातु का अर्थ 'वीमार होना भी है।

खुशी से जाना. २ पार जाना।
सम्—( ग्रा० ) १ साथ जाना.
२ मिलना, एकत्र होना. ३ (सकमंक) जाना।

गर्ज शब्दे (१।१३५, प०, गर्जति ; १०।१३३, उ०, गजेयति, ते) १ शब्द करना, गर्जना करना ।

गर्द शब्दे (१।४६, प०, गर्दति; १०।१३३, उ०, गर्दयति, ते) १ शब्द करना, गर्जना करना ।

गर्ध ग्राभिकांक्षायाम् (१०।१३४, उ०, गर्धयति, ते) १ चाहना करना, श्राज्ञा करना।

गर्ब गतौ (१।२८८, प०, गर्बति) १ जाना ।

गर्व दर्षे (१।३८८, प०, गर्वति) १ गर्व करना, हठ करना । माने— (१०।३२८, ग्रा, गर्वयते) १ ग्राभि-मान करना ।

गर्ह कुत्सायाम् (१।४२४, ग्रा०, गर्हते; १०।२७२, उ०, गर्हयति, ते) १ दोष लगाना, निन्दा करना. २ दुःखित होना।

गल श्रदने (१।३६७, प०,गलित) १ निगलना. २ खाना.३ भक्षण करना ।

गल स्रवणे (१०।१६८, ग्रा०, गलयते) १ टपकना । श्रव— १ नीचे गिरना । वि—-१ जाना, नजदीक थाना. २ मदद देना, साह्य करना । परि—१ टपकना. २ डूबना. ३ नष्ट होना. ४ गल जाना।

गल श्रास्वादने (१०१२०४, उ०, गालयति, ते) १ खाना । नि— १ निगलना ।

गरुभ धाष्टचें (१।२७४, ग्रा०, गरुभते) १ धैर्य रखना, साहस करना।

गत्ह कुत्सायाम् (१।४२४, म्रा०, गत्हते) १ दोष देना, निन्दा करना ।

गवेष मार्गणे (१०।३०८, उ०, गवेषयित, ते; क्वचित्— गवेषते) १ ढूंढना, पता लगाना. २ प्रयत्न करना ।

गह घनत्वे (१० ववाचित्कः, प०, गहयति) १ घना होना, निबिड़ होना।

**गा स्तुतौ (**३।२३, प॰, जिगाति) १ प्रशंसा करना, सराहना ।

गाङ् गतौ (११६८१, घ्रा०, गाते) १ जाना, गमन करना ।

गाधृ प्रतिष्ठालिष्सयोर्प्रस्थे ज (१।४, आ०, गाधते) १ ढूंढना २ ठहरना, रहना. ३ ग्रन्थ वनाना ।

गाहू विलोडने (१।४३२, ग्रा॰, गाहते) १ नष्ट करना. २ मर्म भेद करना. ३ फेरना, हिलाना । ग्रव— १ स्नान करना, ग्रवगाहन करना । वि—१ स्नान करना. २ कांपना ।

गु पुरीबोत्सर्गे (६।१०७, प०,

गुबति) ! हमना, भाड़ा होना, दस्त होना ।

गुङ्ग्रयन्ति शब्दे शब्दे वा (१। ६८०, ६८२, ग्रा०, गवते) १ ग्रस्पष्ट बोलना. २ शब्द करना।

गुज भ्रव्यक्ते शब्दे (१।११६, प०, गोजित) १ ग्रस्पच्ट बोलना ।

गुज शब्दे (६१७८, प०, गुजति) १ शब्द करना. २ गुञ्जारव करना।

गुजि (गुञ्ज्) ग्रव्यक्ते शब्दे (१११६, प०, गुञ्जति) १ ग्रस्पण्ट बोलना, गुञ्जारव करना (भौरे की ध्वनि)।

गुठि ( गुण्ठ् ) बेष्टते रक्षणे च (१०।५२, उ०,गुण्ठयति, ते)१ घेरना, परदा डालना. २ रक्षा करना।

मृडि (गुण्ड्) बेस्टने रक्षणे च (१०१४१, उ०, गुण्डमति, ते) १ चेर नेना, घेरना, २ पीलना, वर्ण करना, ३ संरक्षण करना।

गुड रक्षायाम् (६।७६. प०, गुडित) १ संरक्षण करना, बनाना । गुण ग्रामन्त्रणे (१०१२६, उ०, गुणस्ति, ने) १ बुलाना, ग्रामन्त्रण करना, २ उपहेश करना । इस्तार करना, गुणन करना, इस्तार करना, गुणन करना, इस्तार सुद कोडायाम् (१।१६, ग्रा०, सोदते) १ वेलना, कीडा करना ।

गुध कीडायाम् (१।१६ पाठा०, ग्रा०, गोधते) १ खेलना, कीडा करना।

गुध परिवेष्टने (४।१४, प०, गुध्यति) १ घेरना ।

गुध रोवे(१।४६, प०. गुध्नाति) १ कोध करना, गुस्सा करना ।

गुद्धि (गुन्द्र) स्रनृतभाषणे (१०। ६ पाठा०, उ०, गुन्द्रयति, ते; गुन्द्रते ) १ स्रनृत बोलना, भूठ कहना ।

गुप गोपने (१।६६७, ग्रा०, जगुप्सने ) १ बचाना, संरक्षण करना. २ लुकाना, छिपाना. ३ दोष लगाना, निन्दा करना ।

गुप व्याकुलस्वे (४।१२३, पट, गुप्पति) १ व्याकुल होना, भ्रान्त होना. २ व्याकुल करना, भ्रान्त करना।

गुव भासार्थः भाषार्थो दा (१। २२३, उ०, गोषायति, ते) १ प्रका-जना, चमकना २ वीलना ।

सुषु रक्षणे (१।२७१, प०. गोपांत) १ पक्षा करना ।

युक्त प्रत्ये (२)३१, ४०, गुक्ति) १ गुजना, गुम्फन करनाः २ रचनाः ।

गुडरीलि गोड: गाँड God, नृतना करी अविति रक्षतीनि स्रोम ।
 इतिन् होने ने एक में छन्। इतिनदार्थ में सन्(बद्दावदा)।

मुम्फ ग्रन्थे (६१३१ प०, गुम्फति) १ गूथना, गुम्फन करना. २ रचना ।

गुर उद्यमने (१०।१६३, छा०, गोप-यन) १ प्रयक्त करनः । उद्योग करना । ब्रा–िनदा करना । श्रव–िनदा करना । उप - समीप जुलाना ।

पुरी उद्यमने (६११०४, ग्राय पुरते) १ प्रयस्त करता, उद्यास करता ।

पूर्व कीडायान् (१।१६) धा०, गुर्दते) १ कीडा करना, खेलना ।

गुर्द निकेतने (१०।१३६, उ०. गुर्देमति, ने) १ रहना, बास करना. बसना. २ सामत्त्रण करना, बुलाना ।

गुर्बी उद्यमने (१।३=३, ग०, गुर्बीत) १ प्रयत्न करना, उद्योग करना ।

मृहू संबरणे (१।६३७, ७०, गोहिति, ते) १ छिपाना, बस्वादि हे ढांकना।

गू पुरीबोत्समें (६।१०७ पाठा०. प०, गुवति) १ हमना, मल विसर्जन करना ।

गूर उद्यमने (१०।१६३ पाठा०, आ०, गूरयते) १ प्रयत्न करना; उद्योग करना. २ भक्षण करना, खाना।

गूरी हिसागत्योः (४।४४, ग्रा०,

मूर्पने) १ सार डालना, दुःख देना. २ जीणं होना, पुराना होना. ३ जाना, गमन करना । भ्रा — १ निन्दा करना । स्रव — १ निन्दा करना । उप — १ समेश जाना ।

गर्दकीडाधाम (प्रश्रेषाठा०, धा०, प्रापे) १ कीडा करना, खेलना।

मृसेचन (११६७१, प०, गरनि) १ मीचना मीला करना ।

गृ विज्ञाने (१०।१७६ पाटा०, ग्रा०, गारपते) १ समभाना, जानना ।

गृज जब्दार्थः (१।१६२, प०, गर्जति) १ गर्जना करना, पुकारना । गृज्जि (गृञ्ज् ) शब्दार्थः (१। १६२, प०, गृञ्जति) १ गजना

गृथ स्निकाङ्कायाम् (४।१३२, प०. गृथ्यनि) १ चाहना ।

करना, पुकारना ।

गृह प्रहणे (१०।३२१, आ०, गृहयते) १ लेता, स्वीकार करना।

गृहू ग्रहणे (१।४३३, ग्रा०, मर्दते) १ लेना, स्वीकार करना ।

्य नियरणे (६।११६,प०,गिरति-यिलति  $^{9}$ ) १ खाना, निगलना ।

मृ शब्दे (६:२६, प०, गृणाति) १ शब्द करना । नि-उत् १ कं करना, वमन करना।

१. श्रीच विभाषा (=।२।२१) से विकल्प से 'र' को 'ल'।

मृ विज्ञाने (१०।१७६, ग्रा०, गारयते) १ समभ्ता, जानना, २ सम-भाना, जताना । समृत् — १ जोर से पुकारना. २ ऊपर फैंकना।

गेपृ कम्पने (१।२५७, म्रा०, गेपते) १ कांपना, हिलना. २ जाना, स्थलान्तर करना ।

गेवृ सेवने(१।३३७, म्रा०, गेवते) १ सेवा करना ।

गेषृ ग्रन्विच्छायाम् (१।४०६, ग्रा॰, गेषते)१ ढूंढना, पता लगाना ।

गै शब्दे (१।६५३, प०, गायति) १ गाना । उत्-प्र-१ जोर से गाना या जोर से कहना। वि---१ निश्चयपूर्वक कहना।

गोम उपलेपने (१०।३०१, उ०, गोमयति, ते) १ लीपना, पोतना ।

गोष्ट संघाते (१।१५८, ग्रा०, गोष्टते) १ वटोरना ।

**गोष्ठ संघाते** (१।१५६ पाठा०, ग्रा०, गोष्ठते <sup>१</sup>) १ मिलकर रहना, वटोरना ।

ग्निय (ग्रन्थ्) कौटित्ये (१।२६, ग्ना०, ग्रन्थते) १ वक्र होना, टेढा होना. २ दुष्ट होना. ३ गांठ वांघना. ४ गूथना । ग्रव—१ चादर ग्रादि से मुख ग्रादि का छिपाना । ग्रन्थ संदर्भे (११४५, प०, ग्रथ्नाति; १०१२६४, प०, ग्रन्थ-यति) १ ग्रन्थ लिखना. २ सन्दर्भ लगाना।

ग्रन्थ बन्धने (१०१२४१, प०, ग्रन्थयति) १ बांधना. २ गांठ लगाना। उत्— १ छोड़ देना, मुक्त करना।

ग्रस ग्रहणे (१०।२२०, उ०, ग्रासयित, ते) १ घेर लेना. २ हरण करना ।

ग्रसु श्रदने (१।४२०, ग्रा०, ग्रसते) १ खाना, निगलना ।

ग्रह उपादाने (११६४, उ०, गृह्णाति गृह्णीते) १ लेना, स्वीकार करना । अनु—(उ०) १ कृपा करना, अनुग्रह करना । अव—(उ०) १ प्रटकाना । उप—१ कृपा करना. २ भरना. ३ प्रतिवन्ध करना यट-काव करना । परि—१ धरना, पकड़ना, लेना । प्रति—१ अनुमोदन देना, हां कहना. २ गले लगाना, आलिगन करना. ३ जीतना. ४ प्रतिग्रह करना, लेना । ५ अगीकार करना । वि भगड़ना, अलग अलग करना । सम् - १ बटोरना, एकत्र करना ।

ग्राम ग्रामन्त्रणे (१०।३१६,

१. 'गोष्ठी' मिलकर बातचीत करना। 'गोठ करना' (मारवाड़ी में) मिलकर विशेष भोजन करना।

उ॰, ग्रामयिति, ते) १ बुलाना. २ बुद्धि पूर्वक कहना. ३ इकट्ठा होना १ ।

मुङ् शब्दे (१।६८३, श्रा०, मुबते) १ शब्द करना ।

मुचुस्तेयकरणे (१।११७, पः, ग्रोचिति) १ चराना, चोरी करना ।

ग्लसु श्रदने (१।४२०, ग्रा०, ग्लसते) १ खाना, हजम करना ।

ग्लह ग्रहणे (१४४३४, उ०, ग्लहित, ते; १० वगचित्कः, ग्लह-यित) १ लेना, स्वीकार करना ।

ग्लुचु स्तेयकरणे (१।११७, प०, ग्लोचित) १ चोरना, मूसना ।

म्लुञ्चु गतौ (१।११८, प०, म्लुञ्चित) १ जाना, स्थानान्तर करना ।

ग्लेपृ दैन्ये कम्पने च (१।२४४, २४७, स्राब्द, ग्लेपते) १ पराधीन होना. २ दरिद्र होना. ३ जाना. ४ हिलना, कांपना ।

ग्ले<mark>बृ सेवने</mark> (१।३३७, ग्रा०, ग्लेबते) १ सेवा करना।

ग्लेषृ ग्रन्विच्छायाम् (१।४१०, ग्रा०, ग्लेषते) १ ढुंढना, शोध करना ।

ग्**लै हर्षक्षये** (१।६४४, प०, ग्लायति) १ म्लान होना, ग्लानियुक्त होना. २ जम्हाई लेना । घ

घग्घ हसने (१।६२ पाटा०, प०, घग्घति) १ हंसना, उपहास करना ।

**घघ हसने** (१।६२, प०, घघति) १ हंसना, **उ**पहास करना ।

घट चेष्टायाम् (१।५१४, ग्रा०, घटते) १ होना. २ रचना करना ।

घट संघाते (१०।१६१, उ०, घाटयति, ते) १ घोटना, हिलाना. २ वटोरना, एकत्र करना. ३ मार डालना । उत्---उद्घाटन करना ।

घट भासार्थः (१०१२२३, उ०, घटयति, ते) १ चमकना, प्रकाशित होना।

घटि (घण्ट) भासार्थः भाषार्थां वा (१०।२२३, उ०, घण्टयति, ते) १ चमकना, प्रकाशित होना. २ जब्द करना, बोलना ।

घट्ट चलने (१।१५६, ग्रा०, घट्टते; १०।६८, उ०, घट्टयित, ते) १ जाना, स्थानान्तर करना । परि — १ फैलाना, घोटना । वि — १ मांजना, घोना. २ बिगाडना ।

**घण दीप्तौ** (८१७, पाठा०, उ०, घणोति घणुते) १ चमकना, प्रकाञित होना ।

१. 'ग्राम' शब्द समूहार्थक भी है। इसी का निर्देश समूहार्थ में गुणा-दिभ्यो ग्रामज् वक्तव्य: (४।२।३७) वार्तिक से प्रत्यय रूप में किया है— गुण-ग्राम:, इन्द्रियग्राम:।

धर्व गती (१।२८५ पाठा०, १०, वर्वति) १ जाना ।

धव धर्षणे (१ वगचिरकः, ग्रा॰, धपते) १ धिसना, २ घिस के स्वच्छ करना ।

घस्लृ श्रदने (१।४७४, प०, घसति) १ खाना ।

धिस (धम्) सेचने (१ क्याचि-त्कः, धा०, धंमते) १ हींचना, प्रोक्षण करना।

धिणि (धिण्ण्) ग्रहणे(११२६६. ग्रा०, धिण्णते) १ लेना ।

षुड् शब्दे (११६०२, आ०. यवते) १ श्रादाज करना ।

बुट परिवर्तने (१।४६६, ग्रा०, बोटते) १ लीटना, पीछे ग्राना. २ बदलना, बदल देना।

युट प्रतिघाते (६।६४, प०, घुटित) १ मारना, मन मसोस कर घुटते रहना. २ प्रतिकार करना. ३ प्रतिबन्ध लगावा. ४ रक्षण करना ।

पुड प्रतिचाते (६।६४ पाठा, प०, घुडति) १ प्रतिकार करना २ मार डालना ।

घुण अनमे (१।२६७, छा०, घोणते;६।४०,प०,घुणति ।१ चका-कार फिरना, बूमना, लोटना ।

द्युष्प (घुष्ण्) ग्रहणे (१३२६६, ग्रा०, दुण्णते) १ लेनः। घुर भीमार्थशब्दयोः (६।१६, प०, बुरति) १ भयंकर होना २ शब्द करना, भावाज करना, ३ घुरीना, घूरना ।

घुष (घुंष) कान्तिकरणे (१। ४३४, ग्रा०, घुषते) १ स्वच्छ करना, साफ करना, चमकाना।

घुषिर् (घृष्) प्रविश्वन्दने (१। ४३६, प०, घोषति) १ चुपके काम करना ।

खुंबर् (युष्) विशब्दने (१०। १६५, उ०, धोषयति, ते) १ मन में विचार कर कहना. २ प्रशंसा करना, योषित करना. ३ तरह तरह के शब्द करना । आ—१ मिलकर रोना. २ विंडोंग पीटना।

घुरी हिसावयोहान्योः (४।४५, ग्रा॰, धूयंते) १ हिसा करना, दुःख देना २ वृद्ध होना, पुराना होना ।

घूर्ण असणे (११२६७, प्रा०, घूर्णते; ६।४०, प०, घूर्णति)१ सका-कार घमना।

घृ सेचने (१।६७१, प॰, घरति) १ गीला करना, तरडा देना, सींचना ।

घृ **क्षर**णदीक्योः (३।१४, छान्दसः, प०, जिर्घात्ति) १ टपकना, क्षरित होना. २ चमकना, प्रकाशित होना।

घृ प्रस्वाने (१०१११८, उ०,

१. काशिकाकारमते भ्वादाविष 'ग्रशब्दने' एव । द्र० ७।२।२३ ॥

टपकसा ।

भाव, भुणाते) १ लना, स्वीकार 南. VHT 1

पृण् दीप्ती (चाउ, उ०, घृणोति, जनक स्पर्धते (१०।६८, उ० घणीति ; घणते-घणतः ) । चम-कना, उकाशित होना ।

गर्बति) १ पीवना २ क्टना (२७७, घाट, बाट) १ साफ बोलता. ३ विमन्।

घोर्ऋ गतिचातुर्षे (१।=७२ पतः घारति) १ चनुशाई स गलना ।

आ गम्बोपादाने (१।६६०, प०. जिद्यानि<sup>2</sup>) १ मुधना, बबबित २ चूमना।

छाङ् शब्दे (१/६८), हार, श्वनं) १ जन्द करना।

इंड शब्द (११६=२, ग्रा०. इन्नते) । घट्ट करना, ग्रावाज कर्ता ।

चक तृप्ती प्रतिघाते च (१।७३, ष०, चकति) १ तृप्त होना, मन्तुप्ट होना. २ चकमा देना, घोला देना । चक बुक्ती (११४३२, आ।

भारमति, ते) । बुंद बुंद गिरना, अजन) १ तुप्त होता, सन्तुष्ट FIRE I

घृणि (धृष्ण्) गहणे (१।२६६, बकास दोस्ती (३)६७, ४०, चवास्ति; वववित् - ग्रा०, चकास्ते) ३ चमकना, प्रकाचित होता ।

> चक्करमि ने) १ दुःच देना, इ.स वाता ।

घृष्ठ सघषे (१।४३०, १०, चक्षिण् (चक्ष) ध्यस्तामां वाचि कहनः, २ देवना । पा- १ देवना ।

> चड्च मध्यर्थः (११९१६, १०. चङ्चीत ) । जाता २ क्दनाः े हिन्सा ।

चह भेदने (१०।१६०, ४०, चाटवति, ते) १ मार डालनाः २ तांडना । उत् - १ उच्चाटन करना ।

चरे वर्षावरणयोः (१।१६१. प०, चटनि) १ बरनना २ ढांकना, कनात लगाना।

चडि ( चण्ड ) कोषे (१।१७७, ग्राव, चण्डते; १०१५६, उ०, चण्ड-यति, ते) १ यस्सा करना २ घूसा मारना ।

चण दाने गती च (१।५४०, प०, जणति ) १ दान करना. देना. २ जाना. ३ शब्द करना (घने हए चनों के समान थोथा शब्द करना)।

१. 'पक्ष में गुण', द्र० धातुवृत्ति =।५ की व्याख्या के अन्त मे। २. ग्रष्टा० ७।३।७८ से 'निघ' आदेग :

चते याचने (११६०७, उ०, चतित, ते)१ मांगना, याचना करना. २ जाना।

चित (चन्द्)ग्राह्लादने दीप्तौ च (१।५६, प०, चन्दित) १ चमकना. २ श्रानन्द पाना, खुश होना ।

चदे याचने (११६०७, उ०, चदति, ते) १ मांगना. २ जाना ।

चन हिंसार्थः (१।५४३, प० चनित) १ दुःख देना, मार डालना २ शब्द करना ।

चन श्रद्धोपहननयोः (१०।२६७, उ०, चनयित, ते; पक्षे-चनित) १ भरोसा रखना, विश्वास करना. २ मारना, दुःख देना।

चप सान्त्वने (१।२८३, प०, चपति) १ शान्त करना, समभाना ।

चप परिकल्कने (१०१६३, उ०, चपयित, ते) १ पीसना. २ कूटना. ३ ठगना ।

चिष (चम्प्) गत्याम् (१०१८४, उ०, चपयति, ते; चम्पति १) १ जाना ।

चमु श्रदने (१।३१७, प०, चमित; ४।२६, प०, चम्नोति) १ खाना. २ पाना । श्रा—(ग्राच-मित) १ ग्राचमन करना, पतला

पदार्थ मुंह में लाना । वि — (विच-मित) १ खाना ।

चय गतौ (१।३२०, ग्रा०, चयते) १ जाना ।

चर गतौ भक्षणे च (१।३७६, प०, चरति) १ जानाः २ खानाः ३ ग्राचरण करना । ग्रति - १ ग्राजा भंग करना । श्रत्या - १ ग्रत्याचार करना। श्रभि-१ ठगना. २ जादू टोना करनार, ३ ध्यान देना । श्रनु — १ अनुसरण करना, नेकल करना। श्रा-१ कर्म करना, ग्राचरण करना। उत्-- (ग्रा०) १ भ्राज्ञा भंग करना. २ देश से निकाल देना । उत्-(प०) १ ऊपर जाना, उच्चारण करना। उप---१ सेवा करना, सम्मान देना. २ नजदीक जाना। परि--१ सेवा करना । प्र---१ प्रसिद्ध करता. २ ग्राचरण करता । व्यभि---१ दृष्कर्म करना. व्यभिचार करना। सम-(प०)१ साथ जाना । सम्-(ग्रा०) १ ऊपर चढ़ना । समा-१ प्रसिद्ध करना. २ अच्छा आचरण करना । वि-- १ घमना ।

चर संशये (१०।२१४, उ०, चारयित, ते) १ संशय होना । वि—१ विचार करना २ संशय-रहित होना ।

१. इदित् होने से पक्ष में शप्।

२. जिन्हें ग्राजकल जादू कहा जाता है, वह मूलरूप से मानसिक चिकित्सा के ग्रंग थे, उत्तरकाल में इनका रूप विकृत हो गया।

**चरण गतौ (११**२२१, प०, चरण्यति) १ जाना ।

चर्च परिभाषणहिंसातर्जनेषु (१।४७४; ६।१७, प०, चर्चति) १ बोलना, चर्चा करना. २ गाली देना, निन्दा करना. ३ दुःख देना. ४ विचारना. ५ दृःखना।

चर्च ग्रध्ययने (१०।१८१, उ०. चर्चयित, ते) १ पढ़ना, ग्रध्ययन करना. २ पदच्छेद करना (चर्चा-पाठ = पदपाठ कहाता है)।

चर्ब गतौ स्रदने च (१।२८८, २८६, प०, चर्वति) १ जाना. २ खाना. ३ चवाना ।

चर्व ग्रदने(१।३८६, प०, चर्वति; १० क्वाचित्कः, प०, चर्वयति) १ खानाः २ चवाना ।

चल कम्पने (१।५७४, प०, चलति) १ हिलना, कांपना, चलना । णिच् — कम्पन में-चलयति, गति में — चालयति ।

चल विलसने (६।६६, प०, चलति) १ खेलना, कीडा करना ।

चल भृतौ (१०।७४, उ०, चालयति, ते) १ पालना, बढ़ाना ।

चष भक्षणे (११६२६, उ०, चषति,ते) १ खाना। चह परिकत्कने (१।४८४, प०, चहित; १०।६२, उ०, चाहयित, ते) १ ठगना. २ दुष्कर्मी होना. ३ गर्वीला होना । (१०।२६१ ग्रदस्त, उ०, चहयित, ते) १ पीसना कूटना।

चायृ पूजानिशामनयोः (१।६२०, उ०, चायति, ते) १ पूजा करना, सम्मान करना. २ जानना, समभना।

चित्र् चयने (४।४, उ०, चिनोति, चिनुते; १०।६६, उ०, चपयति १, ते; चयति २, ते) १ ढूंढना. २ बटोरना, एकत्र करना । श्रप — १ नाश करना, विध्वंस करना । सम् — संचय करना । जोड़ना । उप — सम् — १ पाना, प्राप्त करना । निर् — १ निश्चय करना, ठहराना । विनिर् — १ ठीक निश्चय करना ।

चिक्क व्यथने (१०१६३ पाठा०, उ०, चिक्कयति, ते) १ पीडा करना, दृ:ख देना।

चिट परप्रेष्ये (१।२०८, प०, चेटिति; १० क्वाचित्कः, प०, चेट-यति) १ सेवक होना २ सेवक के समान श्राज्ञा का पालन करना।

चित संचेतने (१०।१४४, ग्रा०, चेतयते) १ विचार करना, चिन्तन करना. २स्मरण करना, याद करना।

१. चिस्पुरोणौ ( ग्रप्टा० ६।१।५३ ) इति ग्रात्वे पुक्, मित्त्वाद्
 हस्वत्वम् ।
 २. जित्वात् णिच् विकल्पेत । द्र० मा० घा० वृ० १०।५१ ।।

द्याद करता. २ चिन्छ अन्ता।

चित्री संज्ञान (१) ३२, प० चनात) श्विचार करना, चिनान करता. २ होश में श्राना ।

चित्र चित्रीकरणे (१०१२४) र बाह्यम से उक्षरा ।

चित्रि हिलायाम (४) ३०, ४०, चीव भामार्थ भाषायी वा(१०) चिरिणोति) १ पोडा करना, इ.च. २२३, उ०, जीवबति, त) १ सम-वेता ।

चिल वसने (६।६५, गर, चिल्ति । इयहे प्रश्नाः ।

चिल्ल श्रीयल्ये भावकरणे च (१) ३६०, चित्तवति) १ मक्त करता, दीला करना २ मन का भाव दिखाना, ६ कामबुद्धि से वर्तना ।

चिल्ल संकेते (१० क्वाचित्कः. प०, विह्नयति) १ चिह्न करता, निशान करना।

चीक ब्रामर्वणे (१०।२५४, उ०. चोनायति, ते; चीकतिरे) १ सहन करना, बहुना, २ उतावला होता, ग्रसहिष्णु होना. ३ छूना, स्पर्श करना ।

चिति (चित्तः सम्त्याम् (१०। चीच् ग्रादानसवरणयोः (१। ६, इ०. चिनवति, तः, चिन्तति । ६१६ पाटा०, प०. जीवति ) १ लगा, १ जिल्ला करना, स्मरण करता, स्वीकार करना, २ शारण करता, पहुंचन।

> चील कत्थते (१,२६८, प०, चीभाव) १ प्रशमा करना, अमुनि परनाः २ व्याजस्तृति करमा ।

चीव बादानसंबर्गधीः (।। उठ, चित्रवृति, ते ) १ तस्त्रीर कीचना, ६१६ पादार, ३०, नायनि, १) १लेना, चित्र बनानाः २ बाधवर्षं कमनाः स्वीकार करनाः २ पाण्ण करनाः, ाह्यना ।

चनाः व यालना ।

चीव ग्रादानसवरणयोः (१। ६८६, इ०, चीबात, व) १ तना. २ पहनना ३ पमाइना ।

चवक व्यथने (१०।६६, ए०, चुकायनि, ते) १ दुःख देनाः २ दुःख होना ।

चच्य ग्रिसववे (१।३४३, प०, चच्यति ) १ सर्क निकालनाः २ नहाना, रतात करना

चट छंदने (१ क्वाचित्कः, प०, चोटति; ६।८६, प०, चटति; १०: ८०, उ०, चोटयति, ते) १ कतरना. चोट मारना. २ छोटा होना, कला-हीन होना।

१. इदित् होने से णिच् के ग्रभाव में शप्। द्र० घात्वत्तः॥ २. आधुषाद्वा (१०।३३०) से विकटप से णिच्, पक्ष में शप्।

२१६ पाठा०, प०, च्ण्टनि ) 💈 यला होना, परिमित होना।

चृटि (चुण्ट) छेदने (१०:१२न, प०, चुण्टपति) १ कतरना, तो इना. २ वृं टिया भरना, नोचना।

चुट्ट ग्रहपीभावे (१०।३० उ०, चुट्टयति, ते) १ कम होना ग्रल्प होता. २ बटोरना।

चुडि ( चुण्ड् ) ग्रह्मीभावे (१। २१६, प०, चण्डति) १ कम होना, अलप होना २ चुटकी भर परिषाण (द० 'चण्डी भर' पंजाबी में) ।

चुडि (चुण्ड्) छेदने (१०।१२= पाठा०, प०, चण्डयनि) १ कतरनः, तोडना ।

चुड संवरण (६।१०२, प०, बदति ) १ लपेटना,घरना. २ छिपाना ।

चहु भावकरणे (१।२३=, प०, चहित्) १ बर्नेना. २ कामकीडा करना. ३ स्त्रभित्राय सूचित करना. ४ इंजारा करना ।

चन स्ववणे (१ ववाचितकः, प०, चानित) १ गीवा होना या करना ३ चुना ।

नाइस्ति, ते) १ फेरणा करना चुर्णस्ति, ने) १ प्रेरणा करना

चृद्धि (चुण्ट् ) ग्रहरीभावे (१: २ पूछना, प्रश्न वरना ३ प्रार्थना करता ।

> च्य मन्दायां गतौ (१।२८६, प०, चोपति) १ धीरे धीरे चलना।

चुबि (चुम्ब्) वनत्रसंयोगे (१। २६२, उ०, चुम्बति, ते) १ चूमना।

चुबि (चुम्ब्) हिसाधाम् (१०। १०१, उ०, च्मबयति, तं) १ हिंसा करना, मार डालना।

च्य स्तेये (१०११, उ०, चोर-यति, तं) १ चुराना, भुसना

च्रण चौर्वे (११।२२, प०, चुरण्यति) ? चुराता, सूसना ।

चल समुच्छाये (१०१६८, उ०, बोलयनि, ते) १ वहाना, ऊचा करना २ भिगोना, डुबोना ।

चलम्प छेदने अन्तभावे च (वातिककारीयी, प० चुलुम्यित) १ कतरनाः २ अन्तर्धान होनाः नण्ड होना. ३ डोलना । उत् - १ फूलना ।

चल्ल भावकरणे (११३८४, पन, चुल्लिति) १ थपना अभिपाय बताना ।

ब्रो बाहे (४।४३ छा०, व्यंत) १ जजाना, भरार प्रना ।

बाह सम्बोदने (१०१६) देश, चर्णसकीचने (१०११०, उ

१ 'कास्यनेकाच इति वस्तर्य चलुम्पाद्ययम् (बार ३।१।३५) ३ १ वचनान ।

२ म्राकर्षण करना. ३ सिक्डना। सम्--१ ट्कड़े ट्कड़े कर देना।

चुर्ण प्रेरणे (१०।१६, उ०, चुर्ण-यति, ते) १ खींचना, संकोच करना।

चर्ण पेषणे (नामधात्-ग्रध्टा० ३।१।२५, उ०, चूर्णयति, ते) १ चूर्ण करना, पीसना, दबाना ।

चुष पाने (१।४५१, प०, चुषति) १ चुसना।

चत संदीपने (१०।२४५ पाठा०१, चर्तयति, चर्तति) १ प्रकाशित करना, जलाना ।

चती हिंसाग्रन्थनयोः (६।३५, प०, चृतित) १ पीडा करना, मार डालना. २ एकत्र करके बांधना. ३ ग्थना ।

चुप संदीपने (१०।२४४, उ०, चर्पयति, ते; चर्पति) १ प्रकाशित करना, चमकाना।

चेल चलने (१।३६३, प०, चेलति) १ कम्पित होना, हिलना ।

चेष्ट चेष्टायाम् (१।१५७, ग्रा०, चेष्टते ) १ चेष्टा करना ।

च्या हसने सहने च (१०।२१५, उ०, च्यावयति, ते) १ हंसना. २ सहना, सहन करना।

च्युङ् गतौ (१।६८४, ग्रा०, छर्द वमने (१०।५६, उ०, छर्द-

च्यवते) १ गिरना, गिर पड्ना. २ भटकना, ३ जाना ।

च्युतिर् (च्युत्) श्रासेचने (१। ३३, प०, च्योतति) १ सींचना, भिगोना, बहना ।

च्युस हसने सहने च (१०।२१६, उ०, च्योसयति, ते) १ हंसना. २ सहन करना. ३ मुक्त करना, छोड़ देना. ४ पीडा देना, मार डालना।

छद संवरणे (१०।२४८, उ., छादयति, ते) १ ग्राच्छादित करना, दकना। आग-१ दकना।

छद अपवारणे (स्वरितेत, १०। २६०, उ०, छादयति, ते; छदति, ते ? : ग्रदन्त — १०१३६२, उ०, छद-यति, ते) १ हटानाः २ छिपानाः ३ बचाना ।

छदि (छन्द्) संवरणे (१०।४६, उ०, छन्दयति, ते; छन्दति<sup>3</sup>) १ ढकना, ग्राच्छादन करना, लपेटनो ।

छदिर ऊर्जने (१।५५३, प०, छदति) १ बलवान् होना या करना।

छम् ग्रदने (१।३१७, प०, छमति) १ खाना।

१. द्र० क्षीरतरिङ्गणी १०।२१३।।

२. ब्राध्यादा (१०।२३०) नियम से पक्ष में णिच्, स्वरितेत् होने से णिच् के ग्रभाव में भी उभयपद। ३. इदित् होने से पक्ष में शप्।

यति, ते) १ वमन करना था होना, कै करना।

**छष हिंसायाम्** (१।६३०, ग्रा०, छषते) १ मारना।

छिदिर् (छिद्) द्वैधीकरणे (७। ३, उ०, छिनत्ति-छिन्ते) १ छिन्न भिन्न करना, । ग्रा—१ बलपूर्वक टुकड़े करना । उत्—१ हिंसा करना. २ कतरना । वि—१ ग्रलग ग्रलग करना या होना ।

छिद्र कर्णभेदने (१०।३५२, उ०, छिद्रयति, ते)१ कानों को छिदवाना। 'भेदने' पाठ में—छेद करना।

**छुट छेदने** (६।८६, प०, छुटति ; १० क्वाचित्कः, प०, छोटयति ) १ कतरना, तोडना. २ छोटा करना ।

**छुड् संवरणे (**६।६७, प०, छुडति) **१** ढ़कना, श्राच्छादित करना ।

**छुप स्पर्भे** (६।१२८, प०, छुपति) १ छूना, स्पर्श करना ।

**छुर छेदने (**६।८१, प०, छुरति) १ कतरना, तोड़ना ।

खृदिर् ( छृद् ) दीष्तिदेवनयोः (७।८, उ०, छृणत्ति-छृन्ते) १ चम-कना, प्रकाशित होना. २ कोडा करना, खेलना। उत्--१ कै करना, वमन करना। **छृदी संदीपने** (१०।२४४, उ०, छर्दयति, ते; छर्दति³) १ जलाना, प्रज्वलित करना ।

छृप संदीपने (१०।२४५, उ०, छर्पयति, ते; छर्पति<sup>१</sup>) १ जलाना ।

**छेद द्वंधीकरणे** (१०।३६१, उ०, छेदयति, ते) १ कतरना. २ छेद करना । वि—पृथक् पृथक् करना ।

छो छेदने (४।३७, प०, छचति) १ कतरना, छांटना ।

#### ज

जक्ष भक्षहसनयोः (२।६४, प०, जिक्षति) १ खानाः २ हंसना ।

जज युद्धे (१।१४६, प०, जजित) १ युद्ध करना,लड़ाई करना, मारना ।

जिज (जञ्ज्) मुद्धे (१।१४६, प०, जञ्जिति<sup>२</sup>) १ युद्ध करना, लड़ाई करना, मारना।

जट संघाते (१।१६६, प०, जटित) १ जमा होना, एकत्र होना. २ हिंसा करना ।

जन जनने (३।२२, प०, जजन्ति) १ उत्पन्न होना, प्रकट होना।

जनी प्रादुर्भावे (४।४०, ग्रा०,

१. ग्राध्याद्वा (१०।२३०) नियम से णिच् के ग्रभाव में शप्।

२. फारसी का समका जाने वाला 'जङ्ग' शब्द भी इसी से बना घञ्-प्रत्ययान्त शुद्ध संस्कृत शब्द है।

जायते) १ उत्पन्न होना, पैदा होना । णिच-१ उत्पन्न करना, पैदा करना।

जप व्यक्तायां वाचि मानसे च (शरदर, रदर, प०, जपात) १ स्पष्ट बोलना, २ जपना, जप करना ३ मन में बोलना, नहीं सुन पडे ऐसा कहना।

जभि (जम्भ) गात्रविनामे (१। २७२ पाठा०, आ०, जम्भते) १ जम्हाई लेना ।

जभि (जम्भ) नाञ्चने (१८।१८५, उ०, जम्भयति, ते) १ नष्ट करना । जभी गात्रविनामें (१।२७२. ग्रा०, जभते) १ जम्हाई लना ।

> जम् ग्रदने (१।३१७, १७, जमनि) १ लाना, भक्षण करना।

जर्ज परिभाषणहिसातजीनेष (१। ४ अर् ६।१७, प०, जनति) १ बोलना, कहना. २ डराना. ३ हिमा करनाः ४ निष्दा करनाः, योष लगाना. ५ ताइना करना ।

्रिक्षाध्यक,पञ्जासीत्) १ योजना, ६७८,प०, जनति) १ सर्वोरतर्प स कता. ६ तिथा करता, दीव ४हना, सब से बह के होतर. लेशाची, के दूरी भावा १६मा ४

जाल भागने (११६०४ पट जनात । डी/म दोना नेक्स्बो ोता वा पत्रका, तेता करका र पीयान होता. बननान होना, हरत व होसर ।

जल अपवारणे (१०।१०, उ०, जालयति, ते) १ ढांकना, निवारण करना, जाल से ढांकना।

जल्प व्यक्तायां वाचि (१।२८१, प०, जल्पति ) १ बोलना. २ बकना ।

जब हिसार्थः (श४६२, प०, जपति) १ मार डालना, पीडा देना।

जसि (जंस) रक्षणे मोक्षणे च (१८।१३६, ड०, जंसयति, ते) १ संरक्षण करना. २ मुक्त करना, छोड देना।

जसु मोक्षणे (४।१०१, प० जस्यति ) १ मृक्त करना, छोड़ देना ! जस् हिसायाम् (१०।१३८, उ०, जासयति, ते) १ मार हालना, पीडा

जसु ताडने (१०।१८७, उ०, जानयति, ते) १ ताड्ना करना २ उपेक्षा करना ।

देना ।

जागु निदाक्षये (२।६४, प०, जागति ) १ जगना, नींद न लेना ।

जर्भ परिभाषणभन्सनियोः (६) जि जये ग्रिभिभवे च (१।३७=, २ ऑह्ना, पराभव व रना। बि-(आठ) १ जीतना। परा - (आत) १ पराचित्र होता. पराजय अस्ता ।

> निमा ग्रवने (१।३१८, ३०, तमित् न) २ थाना, सक्षण करना. रवना ।

जिरि हिसायाम् (५।३०, प०, जिरिणोति) १ हिंमा करना, दु:ख देना ।

जिवि (जिन्व्) प्रीणनार्थः (१। ३६२, प०, जिन्वति) १ संतुष्ट करना, प्रसन्त करना. २ ग्रानन्द पाना. ३ मुक्त करना. छोड़ देना ।

जिवि (जिन्व) भासार्थः, भाषार्थी वा (१०।२२४, उ०, जिन्वयति, ते) १ दीष्त होना, प्रकाशित होना. २ बोलना।

जिष् सेवने सेचने च (१।४६५, जेषति) १ सेवा करना. २ प्रोक्षण करना, सींचना ।

जीव प्राणधारणे (१।३७६, प०, जीवति) १ जीना । श्रा—१ उदर निवहि के लिये कमाना। उप-उदर निर्वाह के लिये पराघीन होना, नौकरी करना । सम् - प्र - १ सुख से रहना, सुखी होना।

जुगि (जुङ्ग्) वर्जने (१।६१, प०, जुङ्गिति) १ त्यागना, छोड़ देना. २ वर्जित करना. ३ जाति बहिष्कृत करना ।

जुङ् गतौ (१।६=४ पाठा०, ग्रा॰, जवते) १ जानाः २ जल्दी जाना, भागना ।

८७, प०, जुडति ) १ जाना. २ जुड़ा बनाना, बांघना. ३ जोड़ना ।

जुड प्रेरणे प्रेषणे च (१०।११४, उ०, जोडयति, ते) १ प्रेरणा करना, भेजना. २ चुर्ण करना, पीसना।

जुडि (जुण्ड्)प्रेरणे प्रेषणे च (१०। ११५, पाठा, प०, जुण्डयति ) १ प्रेरणा करना, भेजना. २ पीसना, चुणं करना।

भासने (१।२६, ग्रा०, जुत् जोतते) १ अकाशित होना, चमकना।

जुन गतौ (६।३८, प०, जुनति) १ जाना. २ हिलना, कांपना।

जुष परितर्कणे (१०।२६१, उ०, जोषयति, ते; जोषति ) १ विचार करना. २ पीड़ा करना. ३ मार डालना. ४ चाहना, दुलारना ।

ज्षी प्रीतिसेवनयो: (६।८ ग्रा०, जुषते) १ सेवा करना. २ प्रसन्न करना, सन्तुष्ट करना।

जूरी हिंसावयोहान्योः (४।४४, ग्रा०, जुर्यते ) १ जीर्ण होना. २ गुस्सा करना. ३ मार डालना, दुःख देना ।

जुब हिसायाम् (१।४५८, उ०, जूषति, ते) १ पीडा करना, मारना। ज्भि (जुम्भ्) गात्रविनामे (१। बुड गती बन्धने च (६।३७, २७२,ग्रा०, जुम्भते) १ जम्हाई लेना।

१. श्राध्वाद्वा (१०।२३०) से पक्ष में शप् होता है।

२. द्र० सायणीया धातुवृत्तिः १०।७६ ।।

् **ज्व वयोहानी** (१०।२३८, उ०, जारयित, ते; जरित<sup>२</sup>) १ वृद्ध होना, जीर्ण होना।

जृष् वयोहानौ (४।२१, प०, जीर्यति) १ जीर्ण होना, बृद्ध होना। जेषू गतौ (१।४१२, ग्रा०, जेषते) १ जाना।

जे**ह प्रयत्ने** (१।४२८, ग्रा०, जेहते**) १** उत्कण्ठापूर्वक यत्न करना. २ जाना ।

जै क्षये (१।६५२, प०, जायित) १ क्षीण होना, ह्रास होना, कम होना।

जप प्रवबोधन—मारण—तोषण— निशामनेषु (१०।६०, उ०, जापयित, ते) १ जानना, समभना. २ सिखाना, समभाना. ३ ग्रानन्दित करना, प्रसन्न करना. ४ मारना, ठोकना. ५ तीक्षण करना, पैना करना. ६ देखना।

ज्ञा स्रविधने (१।४०, उ०, जानाति जानीते) १ जानना, समभना। सनु – १ स्रनुमोदन करना, स्राज्ञा करना. २ स्वीकार करना, मान्य करना। स्रव – १ छिपाना, स्राच्छा-दित करना, लुकाना। स्रव – १ नहीं जानना। स्रव – १ प्रथम मान खण्डन करना। उप – १ प्रथम

जानना, पहिले समभना। परि— १ जान लेना, परिज्ञान कर लेना। प्र—१ ग्रच्छी तरह जानना। सम्— १ प्रतिज्ञा करना, प्रण करना, वचन देना. २ ग्रंगीकार करना, स्वीकार करना. ३ ग्रनुमोदन करना, ग्राज्ञा करना । प्रत्यभि—१ पहिचानना। वि—१ स्पष्ट जानना। सम्— १ जत्कण्टापूर्वक स्मरण करना. २ ग्रच्छी तरह जानना, समभना।

ज्ञा नियोगे (१०!२००, उ०, याज्ञापयिति, ते) १ य्राज्ञा करना ।

ज्या वयोहानौ (१।३०, प०, जिनाति) १ जीर्णं होना, वृद्ध होना. २ पुराना होना ।

ज्युङ् गतौ (१।६८४, द्या०, ज्यवते) १ नजदीक स्राना या जाना।

ज्युतृ भासने (१।२६ पाठा०<sup>९</sup>, ग्रा०, ज्योतते) १ कान्तिमान् होना, चमकना, प्रकाशित होना ।

ज्ञि श्रिमिभवे (१।६७८, प०, ज्ययित) १ जीतना, जय पाना. २ कम होना, न्यून होना।

ज्ञि वयोहानौ (१०१२३६ उ०, ज्ञाययति, ते; ज्ञयति<sup>२</sup>) १ वृद्ध होना, जीर्ण होना ।

१. 'ज्योतिस्' शब्दसाघक 'ज्युत' स्वतन्त्र घातु है। इसका निर्देश यास्कीय निषण्टु १।१६ तथा कौत्सव्य निषण्टु खं० २० में स्पष्ट मिलता है। विशेष द्र० क्षीरतरिङ्गणी (रा० ला० क० ट्र० सं०) पृष्ठ १६ पर हमारी टिप्पणी। २. 'ग्राघृषाद्वा' (१०।२३०) से णिच् के ग्रभाव में शप्।

ज्यो वयोहानौ (१।२४ पाठा०, ज्ञिणाति) १ वृद्ध होना, जीर्ण होना।

ज्वर रोगे (१।४२६, प०, ज्वरति) १ ज्वर ग्राना, बीमार होना।

ज्वल दोप्तौ (१।५४५, ५७३, प०, ज्वलित) १ प्रकाशित करना या होना. २ जलाना या जलना । **णिच्** (ज्वलयित<sup>५</sup>) १ जलाना. २ प्रका-शित करना ।

## #

भट संघाते (१।१६६, प०, भटिति) १ जुटाना, एकत्र होना. २ तलवार के एक वार से ही मारना, भटका करना ।

**भमु श्रदने** (१।३१७, प०, भमति) १ खाना, भक्षण करना ।

सर्भ परिभाषण-हिंसा-तर्जनेषु (११४७५; ६११७, प०, भर्भति) बोलना, कहना. २ निन्दा करना, दोष लगाना. ३ मार डालना, दुःख देना।

भष हिंसार्थः (१।४६२, प०, भषति) १ मार डालना, दुःख देना।

भष ग्रादानसंवरणधोः (१। ६३१, प०, भवित) १ ग्रहण करतः, लेनाः २ वस्त्रादि धारण करना, वस्त्र पहिरना ।

ङ्गृ वयोहानौ (१।२५, प०,

भृणाति) १ वृद्ध होना, जीर्ण होना. २ नष्ट होना, भरना ।

्रमूष् वयोहानौ (४।२१, प०, भीर्यति) १ वृद्ध होना, जीर्ण होना २ नष्ट होना, भरना ।

### ञ

जिहन्धी (२०) — द्र० हन्धी
जिहित्वदा (भ्वा०) — द्र० हिन्दा
जिहित्वदा (दि०) — द्र० हिन्दा
जिह्वदा (दि०) — द्र० हिन्दा
जित्वदा (भ्वा०) — द्र० हुष
जित्वदा (भ्वा०) — द्र० धृषा
जिभ्वा (भ्वा०) — द्र० धृषा
जिभ्वा (भ्वा०) — द्र० भी
जिमिदा (भ्वा०) — द्र० मिदा
जिमिदा (दि०) — द्र० मिदा
जिह्वदा (प्र०) — द्र० हिन्दा
जिह्वदा (दि०) — द्र० हिन्दा

ट

टिक (टङ्क्) बन्धने (१०।१०५, उ०, टङ्कयति, ते; टङ्कति<sup>२</sup>) १ बांधना, टांकना, जोड़ना।

टल वैक्लब्ये (११५७६, प०, टलित) १ विह्वल होना, दुःखित होना, हृद्रोगी होना ।

टिकु गत्यथंः (१।७४, म्रा०, टेकते) १ जानाः २ टिकाना ।

१. धातुपाठ १। १४४ से मित्संज्ञा । २. इदित् होने से पक्ष में शप्।

टीकृ गत्यथं: (१।७४ ब्रा०, टीकते) १ जाना. २ टिकना।

> टुम्रोश्व (भ्वा०) — द्र० हिव टुग्रोस्फूर्जा (भ्वा०) — द्र० स्फूर्जा

दुक्षु (ग्र०) — द्र० क्षु
दुदु (भ्वा०) — द्र० दु
दुनिद (भ्वा०) — द्र० निद
दुभाजृ (भ्वा०) — द्र० भाजृ
दुभागृ (भ्वा०) — द्र० भागृ
दुभलागृ (भ्वा०) — द्र० मस्जो
दुपाचृ (भ्वा०) — द्र० याचृ
दुवम (भ्वा०) — द्र० वम
दुवेषृ (भ्वा०) — द्र० वेषृ
द्वल वेक्लब्से (११५७६, प०,
द्वलित) १ विह्वल होना, दुःखित
होना।

ड

डप संघाते (१०।१४७, ग्रा०, डापयते) । एकत्र करना, बटोरना, राशि करना।

**डिप क्षेपे** (४।१२१, प०, डिप्यति; ६।८०, प०, डिपति; १०। १४२, उ०, डेपयति, ते) १ भेजना. २ फैकना, उड़ाना. ३ निन्दा करना।

डिप संघाते (१०।१४७, उ०,

डेपयति, ते) १ मारना. २ **ए**कत्र करना, बटोरना ।

डीङ् विहायसा गतौ (१।६६४, ग्रा०, डयते; ४।२४, ग्रा०, डीयते) १ ग्राकाण में उड़ जाना. २ जाना। श्रव—१ ग्राकाण से उत्ता। उत्—१ जारा उड़ना। परि—१ चकाकार उड़ना। प्र—१ चपलता से उड़ना। सम्—१ समूह के साथ उड़ना। समृत—१ ठहर ठहर के धीरे धीरे उड़ना।

ভুকুর্ (त०) — র০ কুর্ ভুকীর্ (কথা০) — র০ কীর্ ভুবার্ (জু০) — র০ বার্ ভুথার্ (জু০) — র০ ধার্ ভুদার্ (स्वा०) — র০ দির্

डुल उत्क्षेपे (१० वर्गाचित्क:, उ०, डोलयित, ते) १ ऊपर फैंकना. २ भूले की तरह ऊपर नीचे होना।

> डुलभष् (भ्वा०)—द्र० लभष् डुवप (भ्वा०)—द्र० वप

> > ढ

दुढि (दुण्द्) अन्वेषणे (१ ववा-चित्कः १, प०, दुण्ढिति) १ दूँ ढना । दौक्र गतौ (१।७४, आ०, ढौकते) १ जाना, स्थानान्तर करना । उप—१ आगे आ समीप में रखना ।

१. काशकृत्स्नधातुपाठे १।१६१ धातुरूपम् ।

গ

निम्न , णकारादि घातुस्रों को साथ में निर्दिष्ट नकारादि घातुस्रों में देखें।

> णक्ष (भ्वा०)—द्र० नक्ष णख (म्वा०)—द्र० नख णिख (भवा०) --- द्र० निख णट (भ्वा०)---द्र० नट णद (भ्वा०) — द्र० नद णद (चु०)—द्र० नद णभ (भ्वा०) - द्र० नभ णभ (दि०) -- द्र० नभ णभ (ऋघा०) — द्र० नभ णम (भ्वा०) — द्र० नम णय (भ्वा०)—द्र० नय णल (भ्वा०)---द्र० नल णश (दि०)—द्र० नश णस (भ्वा०)---द्र० नस णह (दि०) — द्र० नह णाम् (म्वा०)---द्र० नासृ णिक्ष (भ्वा०) — द्र० निक्ष णिजि (ग्र०) -- द्रं० निजि णिजिर् (जु०) - द० निजिर् णिदि (भ्वा०) — द्र० निदि णिद् (भ्वा०) -- इ० निद् णिल (तु०) इ० निल

णिवि ( ∓वा० ) - द्व० निवि
णिश्च ( भवा० ) — द्व० निश्च
णिसि ( म्रा० ) — द्व० निस्
णीञ् ( भवा० ) — द्व० नीञ्
णील ( भवा० ) — द्व० नील
गीव ( भवा० ) — द्व० नीव
णु ( ग्व० ) — द्व० नु
णुद ( तु० ) — द्व० नु
णुद ( नु० ) — द्व० नु
णेद्व ( भवा० ) — द्व० नेद्व
णेष्ठ ( भवा० ) — द्व० नेद्व
णेष्ठ ( भवा० ) — द्व० नेद्व

त

तक हसने (१।८२, प०, तकति) १ उपहास करना. ठठ्ठा करना। सहने इत्येके—१ सहना, सहन करना। व्यति—१ उपहास प्रत्युपहास करना।

तिक (तङ्क्) कृच्छ्रजीवने (१। ६३, प०, तङ्घिति) १ दुःख (तङ्गी) से दिन बिताना ।

तक्ष त्वचने (१।४४६, प०, तक्षति) १ ग्राच्छादित करना ।

तक्षू तनूकरणें (११४३८, प०, विक्षति) १ छीलना । स्रनु पैना करना, घार लगाना । सम् — १ टुकड़े करना. २ घाव करना । ति (तङ्ग) गत्थर्थः (१।८८,

१. तनूकरणे तक्षः(३।१।७६)से क्नु विकरण भी होता है <del>– तक्ष्णोति</del> ।

प॰, तङ्गिति) १ जानाः २ कांपना, हिलनाः ३ ठोकर लगः के गिर पड़ना ।

तञ्चु गत्यर्थः (१।११६, प०, तञ्चित) १ जाना ।

तञ्चू संकोचने (७।२१, प०, तनक्ति) १ संकुचित होना, संकोच होना ।

तट उच्छ्राये (१।२०१, प०, तटित)१ ऊंचा होना, वृद्धिगत होना । तड श्राघाते (१०१४८, उ०, ताडयित, ते) १ मारना, ताड़न करना ।

तड भासार्थः भाषार्थी वा (१०। २२५, उ०, ताडयति, ते)१ चमक्ता. २ धमकाना ।

ति (तण्ड्) ताडने (१।१७६, ग्रा०, तण्डते) १ मारना, ताड़न करना ।

तित्र (तन्त्र) कुटुम्बधारणे (१०।१४८, प०, तन्त्रयति)१ फैलाना २ कुटुम्ब पोषण करना. ३ प्रधान होना।

तनु विस्तारे (म।१, उ०, तनोति, तनुते) १ फैलानाः २ बढ़ाना ।

तनु श्रद्धोपकरणयोः (१०१२६६, उ०, तानयित, ते; तनिति १)१ भरोसा करना. २ ग्राश्रय देना, सहाय करना. ३ शब्द करना । हनन इत्येके— १ पीडा करना, दुःख देना । **उपसर्गा-च्च देध्यें —वि–सम्** – बढ़ाना, लम्बा करना ।

तन्तस् दुःखे (११।१४, प०, तन्तस्यति) १ दुःखी होना ।

तप सन्तापे (१।७११, ग्रा०, तपते, दाहे—१०।२४२, उ०, ताप-यित, ते) १ तप्त होना, जलना. २ जलाना, तप्त करना. ३ मन मे या शरीर में जलना । ग्रन्-१ पश्चाताप करना । परि-सम् १ प० पश्चाताप करना ।

तप ऐश्वर्ये (४।४८, म्रा०, तप्यते) १ ऐश्वर्ययुक्त होना ।

तमु काङ्क्षायाम् (४।६२, प०, ताम्यति) १ इच्छा करना, चाहना. २ मानसिक या शारीरिक व्यथा से दुःखित होना।

तय गतौ (१।३२०, ग्रा०, तयते) १ जाना २ संरक्षण करना ।

तकं भाषार्थः, भासार्थे वा (१०। २२३, उ०, तर्कवित, ते) १ बोलना, कहना. २ प्रकाशित होना, चमकना. ३ तकं करना, कल्पना करना, वाद करना. ४ शंका करना।

तर्ज भत्सनें संतर्जने वा (१। १३६, प०, तर्जित; १०।१४१, म्रा०, तर्जयते) १ दोष लगाना, निन्दा करना. २ डराना।

१. ऋष्वाद्वा (१.1२३०) से पक्ष में शप्।

तर्द हिसायाम् (१।४७, प०, तर्दति) १ मार डालना, दुःख देना ।

तल प्रतिष्ठायाम् (१०।६४, उ०, तालयति, ते) १ पूर्ण होना. २ म्थापन करना, बिठाना. ३ सिद्ध करना ।

तिस (तंस्) श्रलंकारे (१०। १६८, उ०, तंसयिति, ते) १ सजाना, ग्रलंकृत करना । श्रव—१ सजाना, ग्रलंकृत करना ।

तसु उपक्षये (४।१०२, प०, तस्यति) १ फैकना, उड़ा देना. २ भेजना. ३ खोदना. ४ कुम्हलाना।

तायृ सन्तानपालनयोः (१।३२६, ग्रा०, तायते) १ संरक्षण करना. २ फैलाना, लम्बा करना।

तिक गतौ (५।२०, प०, तिक्नोति) १ जानाः २ हल्ला करना, चाल चलनाः ३ मारने या दुःख देने का प्रयत्न करना ।

**तिकृ गत्यर्थः (१**।७४, ग्रा०, तेकते) १ जाना ।

तिग गतौ (४।२०, प०, तिग्नोति) १ जाना. २ हल्ला करना, चाल चलना. ३ मारने या दुःख देने का प्रयत्न करना।

ति**घ हिंसायाम्** (५।२१ पाटा०, प०, तिघ्नोति) १ मार डालना, दुःख देना । तिज निशाने (१।६६८, ग्रा०, तेजते; १०।१२०, उ०, तेजयित, ते) १ तिक्षण करना, पैना करना, घार लगाना. २ चमकाना । (१, ग्रा०, तितिक्षते १) १ क्षमा करना, सहना ।

तिषृ क्षरणार्थः (१।२५२, ग्रा०, तेपते) १ प्रोक्षण करना, सींचना. भरना, चूना।

तिम श्रार्द्धीभावे (४।१७, प०, तिम्यति) १ श्रार्द्धाना, छिपना ।

तिल गतौ (१।३६१, प०, तेलति) १ जाना ।

तिल स्नेहने (६१६४, प०, तिलति; १०१७४, उ०, तेलयित, ते) १ तेल लगाना. २ स्निग्ध होना, चिकना होना।

तिहल गतौ (११३६२, प०, तिहलति) १ जाना ।

तीकृ गत्यर्थः (१।७४, ग्रा०, तेकते) १ जाना ।

तीम श्राद्वीभावे (४।१७, प०, तीम्यति) १ श्राद्वं होना, गीला होना।

तीर कर्मसमाप्तौ (१०।३३२, उ०, तीरयति, ते) १ पूर्ण करना, समाप्त करना २ पार लगाना।

तीव स्थौत्ये (१।३८०, प०, तीवति) १ मोटा होना, तुन्दिल होना ।

१. ऋष्टा० ३।१।५ से क्षमा अर्थ में सन्।

तु गतिवृद्धिहिसासु (सौत्र, प०, तौति, तवीति ) १ जाना २ बढना ३ दुःख देना, मार डालना ४ पूर्ण करना ।

तुज हिंसायाम् (१।१५०, प०, तोजति) १ दुःख देना, मार डालना।

तुज हिसाबलादानिकतनेषु (१०।३५, उ०, तोजयित, ते) १ रहना, वसित करना, मुकाम करना. २ मजबूत या बलवान होना. ३ ग्रहण करना, लेना. ४ चमकना, प्रकाशित होना. ५ मार डालना।

तुजि (तुञ्ज) पालने हिसायां च (१।१५१, प०, तुञ्जति) १ रक्षा करना, प्रतिपालन करना, संभालना. २ मार **डा**लना।

तुजि ( तुञ्ज् ) हिसाबलादान-निकेतनेषु (१०१३४, उ०, तुञ्जयति, ते) १ मार डालना. २ बलवान् होना. ३ ग्रहण करना. ४ रहना, वसति करना, मुकाम करना. ४ चमकना, प्रकाशित होना।

तुजि (तुञ्ज्) भासार्थः (१०। २२३, उ०, तुञ्जयित, ते) १ चम-कना, प्रकाशित होना ।

तुट कलहकर्मणि (६। ८४, प०,

तुटिति) १ भगड़ना, भगडा करना. २ दुःख देना।

तुड तोडने (१ ववाचित्कः, प∙, तोडति; ६।६५, प०, तुडति) १ तोड़ना, कतरना २ दुःख देना ।

तुडि (तुण्ड्) तोडने (१।१७५, ग्रा॰, तुण्डते) १ तोड़ना, कतरना. २ दुःख देना. ३ दबाना ।

**तुड़ तोड़ने** (१।२४२, प०, तोडति) १ तोड़ना, कतरना. २ दु:ख देना ।

तु**हु ग्रनादरे** (१ क्वाचित्कः, प०, तुहुति) १ ग्रपमान करना, ग्रनादर करना ।

तुण कौटिल्ये (६।४४, प०, तुणति) १ टेढ़ा होना, वक होना. २ बुरी नीति से वर्तना ।

तुत्थ ग्रावरणे (१० ३६६, सूत्रो-दाहरणरूप: ३, उ०, तुत्थयित, ते) १ परदा डालना, ग्राच्छादित करना. २ फैलाना. ३ स्तुति करना।

तुद व्यथने (६।१, उ०, तुदित, ते) १ दु:ख देना, पीडा करना, घाव करना ।

तुदि (तुन्द्) स्थील्ये (१ क्वा-चित्कः, प०, तुन्दिति) १ मोटा होना, तुन्दिल होना ।

रै. यह अष्टा० ७।३।६५ सूत्र में पठित सौध धातु है। शप्का लुक् होने से अदादि में व्याख्यान किया जाता है।

२. द्र॰ माधवीया घातुवृत्ति १०।३२८।

तुप हिंसार्थ (१।२८७, प०, तोपति; ६।२७,प०,तुपति) १ मार डालना, दुःख देना।

**तुफ**िंह<mark>सार्थः (१</mark>।२८७, प०, तोफिति; ६।२७, प०, तुफिति)१ मार डालना, दुःख देना ।

तुर्बि (तुम्ब्) श्चर्यने (१।२६१, प०, तुम्बति; १०।१२५, उ०, तुम्ब-यति, ते) १ मार डालना, दृ:ख देना।

तुबि (तुम्ब्) ग्रदर्शने (१०। १२४, उ०, तुम्बयित, ते) १ ग्रन्त-र्हित होना, गुप्त होना. २ नप्ट होना ।

तुभ हिंसायाम् (१।४०३, ग्रा०, तोभते; ४।१२७, प०, तुभ्यति; ६।४२, प०, तुभ्नाति)१ मार डालना, दुःख देना ।

तुम्प हिंसार्थः (१।२८७, प०; ६।२७, प०, तुम्पति ) १ मार डालना, दुःख देना ।

**तुम्फ हिंसार्थः** (१।२८७, प०; ६।२७, प०, तुम्फति<sup>९</sup>) १ मार डालना, दुःख देना ।

**तुर** त्वरणे (३।१६, प०, तुतोति) १ जल्दी जाना. २ त्वरा करना ।

तुरण त्वरायाम् (११।२३, प०, तुरण्यति) **१** जल्दी जानाः २ त्वरा करना । **तुर्वी हिसार्थः (१**।३८२, प०, तुर्वेति, पक्षान्तरे — तूर्वेति) १ मार डालना, दुःख देना ।

तुल उन्माने (१ क्वाचित्कः, प०, तोलितः; १०।६६, उ०, तोलयिति,ते) १ तोलना, बजन करना।

तुष प्रोतौ (४।७३, प०, तुष्यति) १ सन्तुष्ट होता, ख्श होना ।

तुस् शब्दे(१।४७२, प०, तोसति) १ शब्द करना, म्रावाज करना ।

तु**हिर् (तु**ह्) **प्रदंने (१।** ४६१, प०, तोहिति) १ मार डालना, दुःख देना।

तूड़ तोडने (१।२४३, प०, तूडति) १ ग्रनादर करना २ तोडना, कतरना ।

**तूण पूरणे (१**०।१५८, ग्रा०, तूणयते) १ भरना, पूर्ण कर**ना ।** 

तूरी गतित्वरणहिंसनयोः (४। ४३, ग्रा०, तूर्यते) १ जल्दी करना. २ दःख देना, सताना ।

तूल निष्कर्षे (१।३५४, प०, तूलित; <sup>२</sup>नामधातु उ०, तूलयित, ते) १ त्याग करना, निकाल देना ।

तूष तुष्टौ (१।४५२, प०, तूषित) १ तृष्त होना २ तृष्त करना, आर्तित्व करना।

१. भ्वादि तुदादि में केवल स्वर भेद होता है। प्वा० — तुम्पति, तुम्पति; तुदा० — तुम्पति, तुम्फिति। २. ग्रष्टा० ३।१।२५ सूत्र से णिच्।

**तृक्ष गतौ (१।**४४२, प०, तृक्षति**) १ ज**ाना ।

तृणु प्रदने (८१६, उ०, तृणोति, तृणुते;पक्षे गुणः—तणोति, तणुति³) १ घास खाना. २ चरना।

तृदिर् (तृद्) हिंसानादरयोः (७। ८, उ०, तृणति, तृन्ते; १ क्वाचित्कः, प०, तदंति) १ मार डालना, दुःख देना. २ अवज्ञा करना, अनादर करना. ३ देना, दान करना. ४ खाना, भक्षण करना ।

तृष तृष्तौ (४। ६४, प०, तृष्यति; ४। २६, प०, तृष्नोति; ६। २६, प०, तृपति; १०। २४३, उ०, तर्पयति, ते; तर्पति<sup>२</sup>) १ तृष्त होना, प्रसन्न होना. २ तृष्त करना, प्रसन्न करना।

तृ<mark>प संदीपने (१०।२४४</mark> पाठा०, श्रा०, तर्पयते; तर्पति<sup>२</sup>) १ प्रज्वलित करना, जलाना ।

तृष, तृम्प, तृम्फ तृप्तौ (६। २६, प०, तृफति, तृम्पति, तृम्फति) १ तृप्त होना या करना ।

तृष पिपाक्षायाम् (४।११८, प०, तृष्यति) १ प्यास लगनाः २ इच्छा करना, उत्कण्ठित होना, चाहना ।

**तृह हिसायाम्** (७।**१**८, प०,, तृणेढि) १ मार डालना, दु:ख देना । तृं **हु हिंसार्थः** (६।६० पाठा०,५० तृहति <sup>3</sup>) १ मार डालना, दुःख देना ।

तृह् तृंहू हिसार्थः (६।६०, प०, तृहिति $^3$ ) १ मार डालना, दुःख देना ।

तृ प्लयनसंतरणयोः (१।६६६, प०, तरित) १ पार जाना, पर तीर को जाना. २ जल पर तैरना. ३ जीतना. ४ नौकादि साधन से जल के पार जाना । ग्राय—१ उतरना । श्राय—१ अतरना । श्राय—१ अपर से जाना. २ जवाब देना, उत्तर देना. ३ पार जाना । दुस्—१ संकट से पार जाना । तिस्—१ सुख से तैर जाना. २ मुक्ति पाना । प्र— १ जीतना । वि— १ जाना. २ देना, धर्म करना । सम्—१ तैर के जाना ।

तेज पालने (१।१४०, प०, तेजित) १ पालन करना, रक्षा करना ।

तेषृ क्षरणार्थः, कम्पने च (१। २५२, २५४, ख्रा॰, तेपते) १ सींचना, प्रोक्षण करना. २ भरना, चूना. ३ छानना. ४ हिलना ।

तेवृ देवने (१।३३६, स्रा०, तेवते) १ खेल करना, कीडा करना. २ रोना, शोक करना ।

१. द्र० माधवीया धातुवृत्ति: ६।४ । २. श्राधृषाद्वा (धा० १०।२३०) से णिच् के स्रभाव में शप्। ३. 'श' परे ( स्र० ६।४।२४ ) से न लोप, अन्यत्र 'ततृहे' स्रादि में स्रनुस्वार का श्रवण होता है।

त्यज हानौ (१।७१२, प०, त्य-जिति) १ छोड़ना, त्यागना, देना, दान करना।

त्रिक (त्रङ्क्) गत्यर्थः (१।७४, श्रा॰, त्रङ्क्ते) १ जाना, स्थानान्तर होना. २ हिलना ।

त्र**ख गत्यर्थः**(११८६ प०, त्रखति) १ जाना, स्थानान्तर होना. २ हिलना ।

त्रिष (त्रङ्ख्) गत्यर्थः (१।८६ पाठा०, प०, त्रङ्ख्वित) १ जाना, स्थानान्तर होना. २ हिलना ।

त्रदि (त्रत्यं) चेष्टायाम् (१४५, प०, त्रत्वति) १ प्रयत्न करना, उद्यम करना. २ उद्यम में निमम्न रहना।

त्रपूष् (त्रप्) लज्जायाम् (१। २६०, भ्रा०, त्रपते) १ लज्जित होना २ डरना ।

त्रस धारणग्रहणवारणेषु (१०१ २१०, उ०, त्रासयित, ते) १ पकड़ना. २ हरण करना, जबरन लेना. ३ मना करना, प्रतिबन्ध करना. ४ डराना।

त्रसि (त्रंस्) भाषार्थः, भासार्थो वा १०।२२३, उ०, त्रंसयित, ते) १ बोलना, कहना. २ चमकना।

**त्रसी उद्वेगे** (४।**१**१, प०, त्रस्यति. त्रसति <sup>१</sup>) १ डरना. २ दौड़ जाना। त्रुट छेदने (६१८४, प०, त्रुटति, त्रुटचिति<sup>२</sup>; १०।१६६, श्रा०, त्रोटयते) १ कतरना, तोडना, टूटना. २ संशय निवारण करना।

**त्रुप, त्रुफ, त्रुम्प, त्रुम्**फ (१।२८७, प०, त्रोपति, त्रोफति, त्रुम्पति,त्रुम्फति) १ मार डालना, दुःख देना ।

त्रैङ् पालने (१।६६२, ग्रा०, त्रायते) १ संरक्षण करना, पोषण करना, बचाना।

**त्रीकृ गत्यर्थः (**११७४, स्रा०, त्रौकते) १ जाना ।

त्वसू तनूकरणे (१४४३८, प०, त्वक्षति) १ छीलना, रेतना, वारीक करना. २ कृश होना. ३ छाल निका-लना।

त्विग (त्वङ्ग्) गत्यर्थः कम्पने च (१।८८, ६०, प०, त्वङ्गिति)१ जानाः २ कांपना हिलना ।

त्वच संवरणे (६।१८, प०, त्वचित) १ भ्राच्छादित करना, लपेटना, ढांकना।

स्वच ग्रहणे (नामधातु, प०, त्वच-यति <sup>२</sup>) १ ग्रहण करना २ खाल खींचना ३ चूं टिया भरना ।

त्वञ्चु गत्यर्थः (१।११६, प०, त्वञ्चति) १ जाना ।

१. ऋष्टा० ३।१।७० से पक्ष में अप्। २. ऋष्टा० ३।१।७० से पक्ष में इयन्। ३. ऋष्टा० ३।१।२५ से महण अर्थ में णिच्।

स्वरा संभ्रमे (१।५२५, ग्रा०, दवरते) १ जल्दी करना. २ जल्दी जाना।

त्विष दोप्तौ (१।७२७, उ०, त्वेषति, ते) १ प्रकाशित होना, चम-कना । **ग्रव** -- १ रहना. २ देना, दान करना ।

स्सर छद्मगतौ (१।३७३, प०, त्सरित) १ टेढा जाना, कपटपूर्वक जाना, छिपकर जाना।

# थ

थिपृ क्षरणार्थः (१।२५३, ग्रा०, थेपते) १ सींचनाः २ थेपनाः थोपनाः।

थुड संवरणे(६।६६, प०, थुडति) १ स्राच्छादित करना, लपेटना, ढांकना।

थुर्वी हिंसार्थः (१।३८२, प०, थर्वति) १ मार डालना, दुःख देना ।

थेषृ क्षरणार्थः (१।२५३, ग्रा॰, थेपते) १ सींचना. २ थोपना. ३ नई वस्तु चढाकर ग्रसली वस्तु को छिपाना।

#### E

दंश दशने (१।७१५, प०, दशित) १ डसना २ दातों से काटना।

दक्ष बृद्धौ शीघार्थे च (१।४०३, ग्रा॰, दक्षते) १ समृद्ध होना. २ शीघ कार्य करना. ३ चतुर (=दक्ष) होना!

दक्ष गतिहिसनयोः (१।५२१, ग्रा०, दक्षते) १ जानाः २ मार डालना।

दघ घातने पालने च (४।२८, प०, दघ्नोति) १ मारना, दुःख देना. २ संरक्षण करना, पोषण करना ।

दिध (दङ्घ्) पालने (क्षीर० १≀६४, प०, दङ्घिति) १ त्याग करना, छोड़ देना. २ पालन करना, रक्षा करना ।

**दण्ड दण्डनिपातने** (१०१३५४, उ०, दण्डयति, ते) १ शासन करना, दण्ड देना।

दद दाने (१।१६, ग्रा०, उदते) १ दान करना, देना. २ त्याग करना ।

**दध धारणे** (१।७, ग्रा०, दधते) १ धारण करना. २ पालन करना. ३ देना, ग्रर्पण करना ।

दभ क्षेपे (क्षोर० १०।१२१, उ०, दाभयित, ते) १ निन्दा करना. २ स्राज्ञा करना ।

दिम (दम्भ्) क्षेपे (क्षीर १०! १२१, उ०, दम्भयित, ते) १ निन्दा करना, २ स्राज्ञा करना ।

दमु उपश्चमे (४२६३, प०, दाम्यति) १ शान्त करना. २ दमन करना. ३ जीतना, स्वाधीन करना. ४ सुलह करना । दम्भु दम्भने (४।२३, प०, दम्नोति) १ ठमना, वञ्चना करना, ढोंग करना. २ चीरना, फाइना, तोड़ना।

दय दानगितरक्षणिहिसादानेषु (१। ३२२, ग्रा०, दयत) १ दान देना, इनाम देना, देना. २ लेना. ३ जाना ४ पालन करना, सम्भालना, दया करना. ५ मार डालना, दुःख देना।

दिदा दुर्गतौ (२।६६, प०, दरिद्राति) १ दरिद्री होना. २ दु:खित होना. ३ कुश होना ।

दल विशरणे विदारणे च (१। ३६६, प०, दलति; १०।२२२, उ०, दालयति, ते) १ कुम्हलाना, म्लान होना. २ चीरना, फाइना, टुकडे करना ।

दिवं (दन्व) गत्यर्थः (क्षीर० १।३६३ सूत्रे, प०, दन्वति) १ जाना, स्थानोन्तर करना ।

दशि (दंश्) दंशनदर्शनयोः (१०।१४५, ग्रा०, दंशयते)१ इसना, काटना, दंश मारना. २ देखना ।

दशि(दंश्)भासार्थः, भाषार्थी वा (१०१२३, उ०, दंशयित, ते) १ चम-कना, डंक मारने के समान बोलना। उप—१ संकट में पड़ना। सम्— १ नोचना।

दस, दिस (दंस्) दंशनदर्शनयोः

(१०।१४६, ग्रा०, दासयते, दंसयते) १ देखनाः २ काटना, इसना ।

दिस (दंस्)भासार्थः,भाषार्थी दा (१०।२२४, उ०, दंसयति, ते) १ चमकनाः २ बोलना, कठोर बोलना।

दसु उपक्षये (४।१०३, प०, दस्यति) १ नष्ट होना, २ नष्ट करना ।

दह भस्मीकरणे (१।७१७, प०, दहिति) १ जलानाः २ नष्ट करनाः ३ दुःख देनाः ४ दग्ध करना । परि— १ पूरी तरह जला देना ।

दहि (दंह) रक्षणे (क्षीर० १०। ११४, पाठा०, प०, दंहयति) १ रक्षा करना ।

दाज् दाने (३।६, उ०, ददाति-दत्ते) १ देता. २ मौंपता. ३ लौटाना. ४ रखता । श्रा — १ लेना, श्रंगीकार करना । परि — १ देना, सौंपता. २ ऋण देना. ३ पुकार देना । प्र— १ देना । व्या — १ उघाड़ना, खोलना । समा — १ पसन्द करके लेना ।

दाण् दाने (१।६६४, प०, यच्छति<sup>१</sup>) १ अर्थ 'दाज्दाने' के समान ।

दान खण्डने (१।७२०, उ०,

पान्नाध्मास्थाम्नादाण्० (अष्टा० ७।३।७८) मे यच्छ म्रादेश ।

दानति,ते; ग्राजंवे— सन् १, उ०,दींदां-सित, ते) १ खण्डन करना, तोड़ना. २ सीधा करना, सरल करना ।

**दाप् लवने (२**।५२, प॰, दाति) १ काटना, कुतरना, तोड़ना ।

दायृ दाने (१।६२२ पाठा०, क्षीर० उ०, दायित, ते) १ देना, दान देना, पारितोषिक देना।

दाशृ हाने (१।६२२, उ०, दाशित, ते; क्षीर० १०।१२४, ग्रा०, दाशयते) १ देना. २ ग्राहृति देना।

दाशृ हिं<mark>सायाम् (५</mark>१३०, ५०, दाश्नोति) १ मार डालना, दुःख देना।

दामृ दाने (१।६३४, उ०, दासति, ते) १ देना, सींपना ।

दिवि (विन्क्) प्रीणनार्थः (१। ३६२, प०, दिन्वति) १ प्रसन्त होना या करना, ग्रानन्दित करना या होना।

दिवु कीडाविजिगीषाव्यवहारद्यु-तिस्तुतिमोदमदस्वष्नकान्तिगतिषु (४। १, प०, दीव्यति) १ लेना, कीडा करना. २ जीतने की इच्छा करना. ३ व्यापार करना, कय-विकय करना, खरीदना,वेचना. ४ तेजस्वी होना,चम-कना. ५ प्रशंसा करना, स्तुति करना. ६ श्रानन्द करना, प्रसन्न होना या करना. ७ भूल जाना, गर्व ग्रादि मनोविकार से दिवाना होना. ६ सो जाना, निद्रित होना. ६ चाहना, प्रीति करना. १० जाना।

तिवु मदंने (१०।१६३, उ०, देवयति, ते) १ मदंन करना, पीस डालना, पीडा देना।

दिवु परिकूजने (१०।१७५, ग्रा०, देवयते) १ दुःखी होना, शोक करना. रोना, ग्राकोश करना ।

दिश श्रीतसर्जने (६।३, उ०, दिशति, ते) १ दिखाना, समभानाः २ भ्राजा करना. ३ कहना, बोलना. ४ देना, पारितोषिक देना। अप-१ वेषान्तर करना । आ-१ ग्राज्ञा करना. २ देखना. ३ बुलाना । उत्-१ प्रसिद्ध करना, प्रकट करना. २ दिखाना । उप--- १ उपदेश करना । निर-१ समभाना, विस्तारपूर्वक कहना. २ जोर से बोलना । प्र-१ नियत करना, मूकर्रर करना। प्रतिसम्--१ पीछे लौटाना, पीछे देना । व्यप--- १ बहाना करना। विनिर्--१ साफ साफ कहना । सब--१ स्पष्ट करना, दिखाना. २ खबर देना । समा-१ मान्य करना। समुप-१ दूर की वस्तु उङ्गली से दिखाना।

१. अघ्टा० ३।१।६ सूत्र से ।

दिह उपचये (२१५, उ०, देग्धि-दिग्धे) १ बढ़ना, जमाना. २ लीपना, पोतना ।

दीक्ष मौण्डचे ज्योपनयन नियमवतादेशेषु (११४०४, ग्रा०, दीक्षते)
१ क्षीर करना, मुण्डन करना. २ यज्ञ
करना. ३ दीक्षा देना, उपदेश देना,
उपनयन करना. ४ ग्रात्म-निग्रह
करना. ५ धर्म सिखाना. ६ ग्रादेश
देना।

**दीङ् क्षये (**४।२४, ग्रा॰, दीयते) १ ह्रास होना, फरना।

दोधोङ् दोष्तिदेवनयोः (२।६६, भ्रा॰, दोधीते) चमकना, प्रकाशित होना. २ खेलना, कीडा करना।

दीपी दीप्ती (४।४१, आ०, दीप्यते)१ प्रकाशित होना, चमकना।

**दुगतौ** (१।६७७, प०, दवति) १ जाना ।

दु उपतापे (४।१०, प०, दुनोति) १ दु:ख भोगनाः २ जलनाः ३ तप्त करना, जलाना ।

दुःख तित्क्रयायाम् (१०।३५७,उ०, दुःखयति, ते; ११।१५, प०, दुःख्यति) १ दुःख देना, छल करना ।

दुर्वो हिंसार्थः (११३८२, प०, दुर्वति) १ दुःख देना, सताना ।

दुल उत्सेषे (१०१६७, उ०, दोलयति, ते) १ उचकना, उठाना, फैंकना. २ डोलना, हिलना. ३ फूला भूलाना ।

दुवस् परितापपरिचरणयोः (११। ३४, प०, दुवस्यति) १ पीड़ित होना या करना. २ सेवा करना, परिचर्या करना ।

दुष वैकृत्ये (४।७४, प०, दुष्यति) १ दुष्टाचरण करना, दुष्ट रीति से वर्तना. २ दूषित होना । प्रा— १ प्रसिद्ध होना, प्रकट होना ।

दुह प्रपूरणे (२।४, उ०, दोग्घि, दुग्धे) १ दूध निकालना, दोहना. २ रिक्त करना. ३ लेना. ४ खेंचना ।

दुहिर् (दुह्) ऋदंने (१।४६१, प०, दोहति) १ पीड़ा करना, दुःख देना. २ हिंसा करना, मार जलाना ।

दूङ् परितापे (४।२३, म्रा०, दूयते) १ दुःख से जर्जर होना, दुःख सहन करना. २ दुःख देना, पीड़ा करना ।

दूष वंकृत्ये (४।७४ पाठा०, प०, दूष्यति)१ दूषित होना, दूषित करना ।

दृ हिंसायाम् (५।३०, प०, दृणोति) १ दु:ख देना, मार डालना ।

दृङ् श्रादरे (६।१२०, आ०, ग्रा—ग्राद्रियते)१ सत्कार करना ।

दृष हर्षमोहनयोः (४।८४, प०, दृष्यति) १ स्रानन्दित होना, प्रसन्न होना. २ मोहित होना. ३ गवित होना।

द्वप उत्क्लेशे (६।२६, प०, द्पति ) १ पीडा करना, दुःख देना ।

दुए संदीपने (१०।२४५, उ०, दर्पयति, ते; दर्पति ) १ उजाला करना ।

द्रफ उत्क्लेशे (६।२८, प०, दुफिति) १ पीडा करना. दुःख देना ।

दभी ग्रन्थे (६।३४, प०, दभित) १ पीडा करना, दुःख देना. २ रचना, गुंथना।

दभी भये (१०।२४६, उ०, दर्भयति, ते; दर्भति ) १ डरना. २ सम्बन्ध लगाना, सन्दर्भ लगाना ।

दुम्प दुम्फ उत्क्लेशे (६।२६, प०, दुम्पति, दुम्फिति) १ पीडा करना, दु:ख देना।

द्शिर् (दृश्) प्रेक्षणे (१।७१४, प०, पश्यति<sup>२</sup>) १ देखना । **उत्**— १ ऊपर देखना. २ भविष्यद्विचार करना. ३ संशय करना, शंका करना ।

दृह दृहि (दृंह)वृद्धौ (१।४८८, प॰, दर्हति, दृहिति) १ बढ्ना, वृद्धि-गत होना ।

दणाति) १ चीरता, फाड़ना, टुकड़े १ कांव कांव शब्द करना. २ इच्छा टुकड़े करना ।

देङ् रक्षणे (१।६८६, ग्रा०,

दयते) १ संरक्षण करना, पोषण करना ।

देव देवने (१।३३६, म्रा०, देवते ) १ खेलना, ऋडि। करना । दंप क्रोधने (१।६५ म, प०, दायाति) १ शुद्ध करना ।

दो ग्रवखण्डने (४।३६, प०, द्यति) १ कतरना, विभाग करना ।

द्य प्रभिगमने (२।३३, प०, द्यौति) १ शत्रु पर ग्राक्रमण करनाः २ ग्रागे जाना, समीप जाना।

द्यंत दीप्ती (१।४६३, ग्रा०, द्योतते) १ चमकना, प्रकाशित होना ।

द्यै न्यक्करणे (१।६४५, प०, द्यायित) १ धिक्कार करना. तिर-स्कार करना।

द्रम गतौ (१।३१५, प०, द्रमति) १ जाना ।

द्रा कुत्सायां गतौ (२।४७, प०, द्राति) १ भाग जाना. २ लज्जित होना, शरमाना. ३ निन्दा करना, दोष लगाना. ४ उड़ जाना।

द्राक्षि(द्राङ्क्) घोरवासिते काङ्-द विदारणे (११२२, प०, क्षायाञ्च (११४५०,प०, द्राङ्क्षति) करना, चाहना।

द्राख् शोषणालमर्थयोः (१।८६,

१. स्राध्याद्वा (१०।२३०) नियम से णिच् के स्रभाव में शप्।

२. पाध्राध्या० (ऋष्टा० ७।३।७८) से 'पश्य' आदेश।

प॰, द्राखित ) १ सूष जाना, शुष्क होना. २ संवारना, शोभित करना. ३ शिक्तमान होना. ४ निषेध करना, मना करना. ५ तृष्त करना।

द्राघृ सामश्यें श्रायामे च(१।७८, ७६, आ०, द्राघते) १ शक्तिमान् होना. २ लम्बा करना, तानना ।

द्राड्ट विशरणे (१।१८५, ग्रा०, द्राडते) १ चीरना, फाड़ना, टुकड़े टुकड़े करना. २ कुचल देना ।

द्रा**ह निद्राक्षये निक्षेपे च**(१।४२६, श्रा०, द्राहते) १ जगना, जागृत रहना. २ गिग्बी रखना ।

द्रुगतौ (१।६७७, प०, द्रवति) १ जाना. स्रनुसरण करना । स्रिभि—१ तैरना । स्रा—१ भाग जाना, विमुख होना । यि—१ मार डालना. २ भाग जाना । समा— १ एकत्र होकर भागना । समुप— १ भेटना, मिलाप होना. २ भाग जाना ।

द्रुण् हिंसागितिकौटिल्येषु (६।४६, प०, द्रुणिति) १ पीडा करना, दुःख देता २ समीप स्राना या जाना. ३ टेहा करना, वक्र होना।

द्रु**ह जिघांसायाम् (**४।८६, प०ः

द्रुह्यति) १ द्वेष करना, मारने के लिये प्रयत्न करना।

द्र्ज् हिसायाम् (६१६, उ०, द्रणाति, द्रणीते) १ जाना, स्थाना-न्तर करना. २ चोट पहुंचाना, मार डालना।

द्रेक शब्दोत्साहयोः (११६४, आ०, द्रेकते) १ शब्द करना, आवाज करना, २ बढ़ना, वृद्धिगत होना. ३ बडप्पन या आनन्द प्रकट करना ।

द्रै स्वप्ने (११६४६, प०, द्रायित, नि-निद्रायित) १ सोना, नींद लेना।

द्विष श्रप्रोतौ (२।३, उ०, द्वे व्टि, द्विप्टे) १ मत्सर करना, द्वेष करना, शत्रुता करना।

द्वृ बरणे<sup>२</sup> (क्षीर० १।६६६, प०, द्वरित) १ स्वीकार करना, ग्रप-नाना. २ ग्राच्छादित करना. ३ रोकना. ४ ग्रनादर करना ।

ध

धनक नाशने (१०।६२, उ०, धनकयति,ते)१ नष्ट करना. २ हटाना, धनका देना ।

**धण ऋब्दे (**११३०४, प०, धणति) १ शब्द करना ।

१. हन्तेर्गति: हिंसा चार्थ: ।

२. इस घातु के विषय में क्षीरतरिङ्गणी (रा० ला० क० ट्र० संस्क०) पष्ठ १३६ टि० २ देखना चाहिये।

धल धान्ये (३।२१, प∙, दघन्ति) १ उत्पन्न करना, पैदा करना. २ फलना, बौर लगना ।

धिव (घन्व्) गत्यर्थः (१।३६३, प०, धन्वति) १ जाना, स्थानान्तर करना ।

घाञ घारणयोषणयोः (३।१०, उ० दवाति, धत्ते) १ घारण करना, पहनना. २ पोषण करना, रक्षण करना. ३ देन। १, दान करना. ४ पास रखना । धनसम् -१ अनुसंघान करना. २ ढ्ढना । श्रिप - १ ग्राच्छा-दन करना, ढांकना। श्राभि-- १ प्रसिद्ध करना, प्रकट करना. २ दिखाना. 3 बोलना, कहना, सम्भाषण करना। श्रिभसम---१ जीतनः, पराज्य करना । सन-प्रय-१ सावधान रहना. २ ध्यान देना। आ - १ स्वीकार करना, ग्रंगी-कार करना. २ करना. ३ स्थापित करना । उप १ महायता करना । नि - १ जार लेना, जार करना. २ बीच में या ऊपर स्थापन करना. ३ उत्पन्न होना, पैदा होना. ४ घरना, धारण करना । परि - १ वस्त्रादि धारण करना, परिधान करना । प्र-१ मुख्य होना, प्रथम होना. २ प्रेरणा करता, भेज देता। प्रणि - १ घारण

प्रतिबि — १ प्रतिकार करना, निवा-रण करना । वि १ कहना, धर्म सम्बन्धी कार्य करना. ३ पसन्द करना. ४ पूरा करना, पूर्ण करना. ५ ग्राजा करना. ६ वचन देना. ७ देना । ब्यव — १ छिशना । सम् — १ स्थापन करना, रखना. २ एकत्र करना, बटो-रना. ३ लक्ष्य वेध करना, निशाना लगाना । सम्प्र — प्रतिसम् — १ चर्चा करना, वाद विवाद करना । समा — १ समाधान करना. २ सिखाना । सन्ति - १ समीप रखना, समीप ग्राना ।

धाव गितशुद्ध घो: (१।३६७, उ०, धावति, ते) १ जानाः २ भागनाः ३ स्वच्छ करनाः, मलरहित करनाः, धोनाः ४ स्वच्छ होनाः। ध्रमु—१ जानाः, समभनाः २ पीछे पीछे भागनाः। श्रम—१ समीप ग्रानाः या जानाः। श्रम—१ उतरनाः नीचे उतरनाः। परि—१ जल्द भागनाः। वि—१ प्रोक्षण करनाः, सींचनाः। समुप—१ भेंदं के लिये दौड़नाः।

धि धारणे (६।११४, प०, धियति) १ पास रखना या होना. २ गुक्त होना।

करना. २ स्वीकार करना, मान्य विका सन्दोपनकलेशनजीवनेषु करना. ३ श्रेष्ठ पदवी पर चड़ना. (११३६८, ग्रा॰, विश्वते) १ प्रदीपन ४ गुप्त रहना, छिपकर रहना। करना, जलाना. २ जीना, जीता रहना.

१ 'इदाज दानधारणयो:' प्राचीन पाठः।

३ श्रान्त होना, थक जाना, नाक मे दम ग्राना ।

िष्यवि (श्विन्व्) प्रीणनार्थः (१। ३६२, प०, धिनोति ।) सन्तुष्ट होना या करना, प्रसन्न होना या करना. २ समीप जाना या ग्राना ।

**धिष शब्दें** (३।२०, प०, दिधेष्टि) १ शब्द करना ।

घोङ् ग्राघारे (४।२६, ग्रा०, घीयते) १ घारण करना, ग्राघारभूत होना. २ उपेक्षा करना । ग्रन्तर्— १ गुप्त होना, छिप जाना ।

धुज् कम्पने (४१६, उ०, धुनोति, धुनुते) १ कांपना, हिलना, हिलाना ।

धुक्ष सन्दीपनक्लेशनजीवनेषु (१। ३६८, ग्रा०, धुक्षरे) १ प्रदीप्त करना, जलाना. २ जीना. ३ श्रान्त होना या थक जाना।

धुर्वी हिसार्थः (११३८२, प०, धूर्वित) १ मार डालना या दुःख देना।

घू वियूतने (६।१०६, प०, धुवति) १ कम्पित करना, कांपना ।

चून् कन्यने (४:६ पाठा०, उ०, घूनोति-धृनुने; ६।१६, उ०, धुनाति-धुनोते; १०।२६२, उ०, शावयति, ते, घूनयति<sup>२</sup>, ते ; घवति-घवते<sup>3</sup>) १ कम्पाना, कम्पित होना, हिलाना, क्षोभित करना । **श्रव**—(घूनयति) १ नष्ट करना. २ जाना। वि— १ प्रकम्पित करना, क्षोभित करना।

**घूप संतापे** (१।२८०, प०, घूपायति ४) १ गरम करना, तपाना ।

धूप भासार्थः, भाषार्थौ वा (१०। २२३, उ०, घूपयति, ते) १ चमकना, प्रकाशित होना. २ बोलना, सम्भाषण करना ।

चूरी हिसागत्योः (४।४४, ग्रा०, धूर्यते) १ मार डालना या दुःख देना. २ समीप जाना या ग्राना।

ष्ट्रश षूष धूस कान्तिकरणे (१०। १०८, १०७, १०६, उ०, घूशयति, ते; घूषयति, ते; घूसयति, ते) १ शोभित होना, श्रृंगारयुक्त होना, अलंकृत होना।

घृङ् अवध्वंसने (१।६८७, आ०, धरते) १ गिर पड़ना. २ नष्ट होना।

षृङ् भ्रवस्थाने (६।१२१, म्रा०, द्वियते) १ रहना, स्थिर रहना. २ मारण करना, पात रखना, युक्त होना।

ঘুল ঘূলি (ঘৃতল্) गसौ (१।

१. ग्रष्टा॰ ३।१।८० सूत्र से 'उ' विकरण।

२. नुक् पक्ष में । इ० धानुवृत्ति क्षोर० १०।२२४ ।

<sup>ं</sup> ३. ग्राबुबाह्य (१८१३३०) से पक्ष में शप्।

गुपुचूप (अष्टा० ३।१।२८) मुत्र से ग्राय प्रत्यय ।

१३२, प०, घर्जति-धृञ्जति) १ जाना, स्थानान्तर होना ।

धृत्र धारणे (१।६४१, उ., धरति, ते; १० क्वाचित्कः, उ०, धारयति, ते) १ घारण करना । स्रव — निर्—१ सत्य करके दिखाना।

धृष प्रहसने (१०।२७७, उ०, धर्षयति, ते; धर्पति ) १ जीतना, पराभव करना. २ ग्रभीर होना, धबरा जाना ।

धृषा प्रागलभे (४।२२, प०, धृष्णोति) १ गर्वकरनः, ग्रपनेको बड़ा समभना।

धृ विदारणे (६।२३, प०, घृणाति)१ नष्ट करता, टुकड़े करना।

धेट् पाने (१।६४३, प०, धयित) १ प्राशन करना, पीना।

धोर्ऋ गतिबातुर्ये (१।२७२, प०, घोरति) १ ग्रच्छी रीति सं गमन करना, चतुराई से चलना. २ जल्मी चलना।

ध्या शब्दाग्निसंयोगयोः (१।६६१, प०,धमति १)१ फूंकना, मुंह से वशी ग्राःदि वाद्य बजानाः २ श्राग सुल-गानाः ३ श्राग लगानाः ४ प्रदीप्त करना, जलानाः ।

**६वं चिन्तायाम् (१**।६४८, प०, ६यायित) १ ध्यान करना, चिन्तन करना, मनन करना, विचार करना। नि—१ शोधना, दुंढना।

ध्रज ध्रजि (ध्रञ्ज्) गती (१। १३२,प०,ध्रजित, ध्रञ्जित) १ जाना, स्थानान्तर होना।

भ्रण शब्दे (१।३१०, प०, भ्रणित) १ वाद्यादिकों का शब्द करना, बाजा बजाना ।

भ्रस उञ्छे (१।५५, प०, भ्रस्नाति; १०।२११, उ०, ध्रास-यित, ते) १ बीनना, एक एक कच्के चुगना. २ ऊपर फैंकना, उड़ा देना।

ध्राक्षि (ध्राङ्क्ष्) घोरवासिते काङ्क्षायाञ्च (१।४५०, प०. ध्राङ-क्षति) कौवे के समान कांव कांव शब्द करना. २ चाहना।

ध्राखृ शोषणालसर्थयोः (१।८६, प०, घ्राखित) १ शुष्क होना, सूखना. २ संवारना, सजाना, श्रृंगार करना, शोभित करना ३ मना करना, निषेध करना, निवारण करना. ४ पूरा करना, पूर्ण करना।

**ध्राघृ सामर्थ्ये (१।**७८, श्रा०, ध्राघते) १ योग्य होता, समर्थ होता।

भ्राडु विशरणे (१।१८५, स्रा०, ध्राडते) १ चीरना, टुकड़े करना, फाड़ना।

ध्रुव गतिस्थैर्ययोः (६।१०८,

१. भ्राघृषाद्वा (१०।२३०) से पक्ष में शप्।

२. पाद्माध्मा० (ग्रब्टा० ७।३।७८) से 'धम' ग्रादेश।

१०६, प०, ध्रुवति ) १ ग्रचल होना, स्थिर होना. २ जाना, गमन करना ।

ध्रु स्थॅयें (११६७६, प०, ध्रुवित) १ ग्रचल होना, स्थिर होना।

भ्रेक्ट शब्दोत्साहयोः (१।६४, ग्रा॰, भ्रेकते) १ शब्द करना, श्रावाज करना. २ बढ़ना, बहुत होना. ३ हिषत होना, श्रानन्दित होना. ४ बडप्पन प्रकट करना, बड़ाई करना।

ध्नै तृष्तौ (११६४७, प०, धायित) १ तृष्त होना, सन्तुष्ट होना ।

घ्वंसु स्रवसंसने गती च (१। ५०४, ५०५, स्रा०, घ्वंसते) १ चूर्ण होना या करना. २ जाना. ३ नीचे गिरना. वि—१ नष्ट होना।

ध्यज ध्वजि (ध्वञ्ज्) गती (१। ३३२, प०, ध्वजिति, ध्वञ्जिति) १ जाना, स्थानान्तर करना ।

**घ्वण शब्दार्थः** (१।३०३, प०, घ्वणति) १ शब्द करना, स्रावाज करमा ।

घ्वन शब्दे (१।४५६, ४७१, प०, घ्वनित; १०।३१४, उ०, घ्वनयति, ते; घ्वानयति , ते) १ शब्द करना, ग्रावाज करना।

घ्वाक्ष (ध्वाङ्क्ष्) घोरवासिते काङ्क्षायाञ्च (१।४५०, प०, ध्वाङ्- क्षति) १ कांव कांव शब्द करना. इच्छा करना, चाहना ।

ध्वृ हूर्छने (१।६७२, प०, ध्व-रित) १ टेढ़ा करना, नवाना, वक करना. २ मार डालना. ३ वर्णन करना ।

## न

नक्क नाशने (१०४६२, उ०, नक्कयति, ते) १ उच्छेद करना, नष्ट करना।

नक्ष गतौ (१।४४२, प०, नक्षति, प्र-प्रणक्षति)१ जाना, समीप जाना या ग्राना, पहुंचना ।

नस निख (नङ्ख) गत्यथीं (१।८८, प०, नस्ति, नङ्खिति; प्र— प्रणस्ति, प्रणङ्खिति) १ जाना, स्थानान्तर करना।

नजी बीडायाम् (क्षीर० ६।१२ पाठा०, ग्रा०, नजते) १ लज्जित होना।

नट नृतौ (१।२०३, ५३०, प०, नटित) १ नत्य करना, नाचना ।

नट श्रवस्थन्दने (१०।१३, उ०, नाटयित, ते) १ नीचे गिरना, भरना, बहना २ दिखाना । श्रवस्पन्दने— १ कम्पित होना, हिलना, बीरे घीरे सरकना ।

१. नान्ये मितोऽहेतौ (१०१६७) वचन से 'मित्' संज्ञा न होने पर हुस्व नहीं होगा।

नट भासार्थः, भाषार्थी वा (१०। २२४, उ०, नाटयति, ते) १ चमकना, २ ग्रभिनय करना ।

नड ऋवस्यन्दने (क्षीर० १०।१२ पाठा०, उ०, नाडयति, ते) १ गिरना, पतन होना ।

नद ग्रन्थक्ते शब्दे (११४४, प०, नदिन) १ शब्द करना, ग्रावाज करना । भ्र- समुद्- १ घण्टा या पशु के समान ग्रावाज करना । ध्यनु—१ निन।दित करना, शब्दों से भर देना ।

नद भासार्थः, भाषार्थी वा (१०। २०३, उ०, नादयित, ते)१ चमकना. २ शब्द करना ।

नित (नन्द्) समृद्धी (१।४४, प०, नन्दित) १ प्रानन्द पाना. २ वृद्धि होना, बढ़ती होना । श्रा - १ सुखी होना, ग्रानन्दित होना । ग्राभ — १ इच्छा करना, चाहना. २ प्रशंसा करना, स्वीकार करना । ज्ञाति — १ उपकार मानना, धन्यवाद करना ।

नभ हिसायाम् (११५०३, आ०, नभते, प्र—१ प्रणभते; ४।१२७, प०, नभ्यति; ६।५२, प०, नभ्नाति) १ नष्ट होना. २ तुःख देना या मार डालना ।

नम प्रह्मत्वे शब्दे च (१।७०८, १ लपेटना। नि—कस कर व प०, नमात) १ नमस्कार करना, अभि—सव ओर से बांधना।

नय गतौ (१।३२०, आ०. नयते, प्र-प्रणयते) १ जाना, हिलना,पहुचना. २ संरक्षण करना ।

नर्द शब्दे (११४४, प० नर्दति, प्र-प्रणदंति) १ शब्द करना ।

नल गन्धे बन्धने च (१।५७६, प॰, नलति, प्र— प्रणलति) १ सूंधना, बास ग्राना. २ बांधना ।

नल भासार्थः, भाषार्थो वा (१०। २२५, उ०, नालयित, ते) १ चम-कना. २ बोलना ।

नश प्रदर्शने (४।८३, प०, नश्यति प्र—प्रणश्यति) १ स्रो जाना, नष्ट होना, दिखाई नहीं देना।

नस कौटिल्ये (१।४१७, आ०, नसते, प्र-प्रणसते)१ टेढ़ा होना, बक होना, नम जाना।

नह बःघने (४।५५, उ०, नहाति, ते; प्र—प्रणहाति, ते; १ वांघना, प्रहाना । सम्—१ शस्त्र धारण करना, कवच पहनना । उप—१ लपेटना। नि—कस कर बांधना। प्रभि—सब और से बांधना।

१. धातुसूत्र १।५६१ से विकल्प से मित्संज्ञा ।

न**हि (नंह) भासार्थः भाषार्था वा** (१०।२२४, उ०, नंहयति, ते) १ चमकना २ बोलना ।

नाथु याच्योपतापँदवर्याऽऽशीःबु (११६, उ०, नाथित, ते१) १ याचना करना, मांगना. २ रोगी होना, वीमार होना. ३ श्रीमान् होना । भाशीवदि - ( ग्रा०, नाथते२) १ ग्राशीवदि देना, स्वस्तिवाचन

नाधृ याच्जोपतापैश्वयिऽऽशी:षु(१। ६, प्रा०, नावते) १ याचना करना. २ रोगी होना. ३ श्रीमान् होना. ४ ग्राशीर्वाद देना ।

ना<mark>सृ शब्दे (१</mark>४४१६, श्रा०, नासते, प्र—प्रणासते)१ खुर्राटा मारना, घर्राटा मारना, नाक खरखराना ।

निक्ष चुम्बने (११४४१, प० निक्षति, प्र-प्रणिक्षति)१ चुम्बन लेना, चुमना ।

निजि (निञ्ज्) शुद्धौ (२।१८, अ।०, निङ्क्तो, प्र-प्रणिङ्क्तो)१ स्वच्छ करना, निर्मल करना ।

निजिर् (निज्) शौचयोषणयोः

(३।११, उ०, तेनेक्ति, नेनिक्ते) १ युद्ध करना, स्वच्छ करना. २ पालना ।

निदि (निन्द्) कुत्सायाम् (१। ५४, प०, निन्दति, प्र—प्रणिन्दति) १ निन्दा करना, दोष लगाना, धिकारना।

निदृ कुत्सामन्तिकवंयोः (१। ६१२ उ०, नेदांत, ते; प्र-प्रणेदति,ते) १ दोष लगाना, निन्दा करना. २ समीष जाना या पहांचना ।

निल गहने (६।७०, प०, निलति, प्र — प्रणिनति) १ व छ का कुछ सम-भना. २ धना होना. दृढ होना, जमना. ३ छिप जाना ।

निवि (स्तिष्) सेचने सेवने च (१।३६१, प०, निन्वति, प्र— प्रणिन् न्वति) १ भिगोना, गीला करना, सींचना २ सेवन करना।

निवास ऋष्ट्यादने (१०१३१०, उ०, निवासयित, ते) १ ग्राच्छादित करना, लपेटनाः २ ठहराना ।

निश्च समाधी(१।४७८,प०,नेश्चात, प्र--- प्रणेशति ) १ शान्ति से विचार करना, मनन करना, ध्यान लगाना ।

निष प्रापणे (१ क्वाचित्क:3,

श्रात्मनेपदिषु पाठे सत्यपि ग्राश्चिष नाथः (१।३१२१) वार्तिके-नाशिषि श्रात्मनेपदिविद्यानादन्येष्वर्षेष्वस्य परस्मैपदित्वं ज्ञेयम् ।

२. श्राशिष नाथः (१।३।२१ वा०) से प्राशी: ग्रर्थ में ग्रात्मनेपद ।

३. घात्वन्तरं नेषति: कथं ज्ञायते ? नेषतु नेष्टादिति दर्शनात्। महा० ३।२।१३४ ।

प०, नेषति) १ श्राप्त करना, ले जाना ।

निष्क परिमाणे (१०।१५५, ग्रा०, विष्कयते) १ मापना, तोलना, गिनना ।

निसि (निस्) चुम्बने (२।१७, ग्रा०, निस्ते) १ चूमना ।

नीज् प्रापणे (११६४२, उ०, नयति, ते) १ पहुं चाना, प्राप्त होना. २ त्रागं दिखाना. ३ पाना, मिलना. ४ ले जाना । ग्रनु-१ याचना करना, मांगना. २ नकल करना, कृपा करना । प्रय - १ ले जाना, हरण करना. २ आकरंण करना, खींचना। श्रभि - १ चिह्नों से दिखाना, संकेत करना, ग्रभिनय करना. २ कृपालु होना । ग्रा-१ लाना । उत्-(भ्रा०)१ ऊपर करना, ऊपर उठाना। उप-१ समीप ले जाना, (ग्रा०) १ उपनयन संस्कार करना. २ मज-दूरी देकर समीप ले जाना। दुर् --बुरी रीति से बतना । निर्—१ प्राप्त होना, मिलना, पाना. २ ठहराना, निश्चय करना परि १ निवाह करना. २ ढंढना। प्र १ शिक्षा करना. २ प्रीति करना दुल।रना, प्यार करना, चापलुसी करना । वि १ ले जानाः २ नम्र होना,

विनय करना. (ग्रा०) १ ऋण चुकाना, ऋण देना २ धर्म के लिये व्यय करना। व्यप — १ विरल होना, फैलाना। विनिर्— १ न्याय से विचार करना, न्याय करना। सम् - १ एकत्र करना, बटोरना। समन् — १ प्रार्थना करना। समा— १ एकत्र करना, बटोरना।

**नीच दास्ये<sup>९</sup> (११।१३, प०,** नीच्यित) **१ दा**सत्व करना ।

नील वर्णे (१।३४६, प०, नीलति, प्र—प्रणीलति) १ रंगना. २ रंगाना. ३ नीलरंग लगाना ।

नीव स्थौत्ये (१।३८०, प०, नीवति, प्र—प्रणीवति) १ मोटा होना, तुंदिल होना ।

नु स्तुतौ (२।२७, प०, नोति, प्र--प्रणौति) १ श्रशंसा करना, स्तुति करना । प्रा-(ग्रानुतेर) १ दुःख से रोना ।

नुद प्रेरणे (६१२, उ०, नुदित, ते; ६१३४, प०, नृदित)१ भेजना, प्रेरणा करना. २ जाना । प्रप - १ दूर करना । निर् १ बाहर फैकना, त्यान करना. २ स्वीकार करना, मान्य करना । वि—१ प्रसन्न करना । सम् —१ हांकना, चनाना ।

१. नीचदास्ये इति पाठान्तरे 'नीच' इति पृथग् पदच्छेदे घात्वन्तरम् ।

२. ब्राङि नुप्रच्छचोरुपसंस्यानम् (११३।२१वा०) इति वातिकेन ब्रात्मन-पदम् ।

न् स्तवने (६।१०५, प०, नुवित) १ प्रशंसा करना, स्तुति करना ।

नृ<mark>ती गात्रविक्षेपे (४।१०, प०,</mark> नृत्यिति) १ नाचना, नृत्य करना ।

नृनये (१।२६, प०, नृणाति) १ ले जाना ।

नेदृ कुत्सासन्निकर्षयोः (१।६१२, उ०, नेदति, ते) १ दोष लगाना, निन्दा करना. २ समीप जाना या ग्राना।

नेषु गतौ (१।४१२. ग्रा०, नेषते) १ जाना, समीप जाना ।

## Þ

पक्ष परिग्रहे (१।४४७, प०, पक्षति; १०। १८, उ०, पक्षयिति, ते) १ ग्रहण करना, लेना, स्वीकार करना. २ एक पक्ष का स्वीकार करना, एक पक्ष का समर्थन करना, एक ग्रोर होना।

पचष् (पच्) पाके (१।७२२, उ०, पचित, ते) १ पकाना ।

पचि (पञ्च्) व्यक्तीकरणे (१। १०५, ग्रा०, पञ्चते) १ प्रसिद्ध करना, विस्तारपूर्वक कहना ।

पीच (पञ्च्) विस्तारवचने (१०।११६, उ०, पञ्चयति, ते) १ फैलाना, पसारना ।

**पट गतौ** (१।१६२, प०, पटति) १ जाना, स्थानान्तर करना ।

पट भासार्थः, भाषार्थो वा (१०। २२३, उ०, पाटयति, ते) १ चमकना. २ बोलना । उत्—१ समूल नष्ट करना, जड़ से उखाड़ना । वि—१ भाग जाना. २ विदारण करना, चीरना ।

पट ग्रन्थे (१०।२५३, उ०, पटयति, ते) १ गूंथना, लपेटना. हिस्से करना।

पठ व्यक्तायां वाचि (१।२२२, प०, पठति) १ पढ़ना, सीखना।

पडि (पण्ड्) गतौ (१।१८०, ग्रा०, पण्डते) १ जाना स्थानान्तर करना ।

पडि (पण्ड्) नाशने (१०।८२, उ०, पण्डयति, ते) १ नष्ट करना।

पण व्यवहारे स्तुतौ च (१।२६८, ग्रा०, पणते) १ उद्योग करना या व्यापार करना । स्तुतौ—(पणायति ) १ प्रशंसा करना, स्तुति करना ।

पत गतौ वा (१०१२५६, उ०, पतयति, ते; वा वचनात्, पतित) १ नीचे गिरना, जाना या उतरना।

पत्लृ ( यत् ) गतौ (१।५८४, प०, पतित) १ नीचे जाना या गिरना या उतरना. २ अमानवी पराकम

<sup>्</sup>र. ग्रष्टा० ३।१।२८ सूत्र से स्तुति गण े 'आय' प्रत्यय ।

करना, शक्तिमान् होना । स्रिति— १ जीतना, श्रेष्ठ होना, वर्चस्वी होना । स्रिमि—स्रवि—१ उतरना । स्रा— १ जाना, प्राप्त होना, उपस्थित होना । उत्—१ ऊपर चढ़ना । नि— १ घटित होना २ मिलना, प्राप्त होना । निर्—१ भाग जाना, छिपना, मुंह काला करना । परि—१ जल्दी जाना । प्रिनि—१ साप्टाङ्ग नमस्कार करना । विनि—१ पीछे लौटना । सम्—१ साथ जाना २ मिलना, पाना, प्राप्त होना । समा—१ गुढ़ करना, स्वच्छ करना । सम्बन्— १ भाग जाना, उड़ जाना । समि—

पत ऐश्वर्ये (क्षीर० ४।४८ पाठा०, आ०, पत्यते) १ श्रीमान् होना, शक्ति-मान् होना ।

पथ प्रक्षेषे (१०१२३, उ०, पाथयति, ते) १ उडाना, फैंकना, त्याग देना।

पि (पन्य्)गतौ (१०।४४, उ०, पन्थयति, ते; पन्थते १) १ जाना, घूमना ।

पथ गतौ (१। ४५६, प०, पथति)

१ जानाः २ फैंकना, त्यागना ।

पद गतौ (४। ४८, म्रा०, पद्यते; १०।३२०, ग्रदन्त, ग्रा०, पदयते) १ जाना, स्थानान्तर करना। स्रमि-१ देखना. २ जानना, समभना । श्रन् - १ अनुसरण करना । श्रा-१ होना, मिलना, प्राप्त होना २ द्वेंब का भ्रन्भव करना. ३ गुणाकार करना. ४ म्राना. ४ पैदा करना, उत्पन्न करना । उप---१ उपधन्न होना. २ मिलना, प्राप्त होना ३ समीप रहना, चिपक के रहना । प्र-१ प्राप्त करना, पैदा करना, २ प्रारम्भ करना, शुरू करना । प्रवि-- १ ठहराना, स्थापन करना। प्रति-पानाः २ ग्रन्-मोदन देना, स्वीकार करना. ३ छोड देना, मूक्त करना । वि-१ दु:ख अनुभव करना, विपत्तिग्रस्त होना। व्या-१ मार डालना या दुःख देना। ध्युत्---१ मूल तत्व को ढूंढना, मनन करना । सम्-१ वृद्धि को प्राप्त होना, बढ़ना. २ करना. ३ ढूंढना, मनन करना । समा--१ पहुंचना, उपस्थित होना. २ पूर्ण करना, समाप्त करना । उत्--१ उत्पन्न होना ।

पन स्तुतौर (१।२६६, ग्रा०,

१. इदित् होने से पक्ष में शप्।

२. धातुपाठे 'यण व्यवहारे स्तुतौ च, पन च' इत्येवं पठचते । तत्र चकारेण स्तुतेरेव सम्बन्धः । केचन व्यवहारेऽपि पनिमिच्छन्ति । न तद् धातुसूत्र-रचनानुसारं सम्भवति ।

पनायति<sup>९</sup>) १ प्रशंसा करना, स्तुति करना ।

पम्पस् दुःखे (११।१४, प०, पम्प-स्यति) १ दुःखी होना ।

पय गतौ (१।३२०, ग्रा०, पयते) १ जाना, बहना ।

पयस् प्रसृतौ (११।३६, प॰, पय-स्यति) १ फैलाना, विस्तार करना ।

**पर्ण हरितीभावे** (१०।३६६, उदाहरणरूप: २ उ०, पर्णयित, ते) १ हरा करना, हरा होना।

पर्द कुत्सिते शब्दे (१।२४, चा०, पर्दते) १ ग्रपान वायु छोड़ना।

पर्प, पर्ब गती (१।२८८, प०, पर्पति, पर्वति) १ जाना ।

**पर्व पूरणे (**१।३**८**५, प०, पर्वति) १ पूरा करनाः २ भरना ।

पल गतौ (११५८०, प०, पलति) १ जाना. २ भागना । पल रक्षणे(१०।७६ पाठा०<sup>3</sup>,उ०, पालयति, ते) १ रक्षा करना।

पल्पूल स्वतपवनयोः (१०।३०६, उ०, पल्पूलयित,\* ते) १ काटना, कतरनाः २ शुद्ध करना, स्वच्छ करना. ३ गिराना<sup>४</sup>।

पत्यूल लवनपवनयोः (१०।३०६, पाठा०४, उ०, पत्यूलयित, ते) १ काटना, कतरना. २ शुद्ध करना, स्वच्छ करना, ३ गिराना ।

पश बन्धने (१०११८८, उ०, पाशयित, ते; १०१८८७ पाठा०६, उ०, पशयित, ते) १ बांधना, देड़ी डालना. २ गांठ बांधना, फांस लगाना. ३ जाना<sup>७</sup> १

पष् गतौ बन्धने च (१०१२६७, उ०, पषयति, ते) १ जाना म. २ बांधना, फांस लगाना ।

पसि (पंस्) नाशने (१०। ६२,

१. अष्टा० ३।१ सूत्र से 'आय'। घातुगत आत्मनेपद लिङ्ग आर्थ-वातुक में 'आय' के अभाव में चिरतार्थ होने से आय् प्रत्ययान्त से परस्मैपद ही होता है। निघण्टु ३।१४ सूत्र में तथा क्षीरतरिङ्गणी में 'पनायते' आत्मने-पद का निर्देश मिलता है।
२ द्र० क्षीरतरिङ्गणी १०।३२५ व्याख्या।

३. द्र० क्षीरतरङ्गिणी १०।६३ !

<sup>\*</sup> वेद में 'पल्पूल' धातु के ही रूप मिलते हैं। पल्पूलयति — काठक १४१६ (तै० सं० २।५।४।६)।

४. लवनपतनयोरिति दुर्गः (क्षीरतरिङ्गणी १०।२६७) ।

क्षीरतरङ्गिणी १०।२६७।
 क्षीरतरङ्गिणी १०।२५०।

७. 'गतौ' क्षीरतर० १०।२५०। ५. गतावित्यन्ये बन्धन इत्यन्ये।

पंसयति, ते; पंसति) १ नष्ट करना, तहस नहस करना।

पा पाने(१।६५६, प०, पिबति ) १ पीना, प्राशन करना. २ संरक्षण करना ।

पारक्षणे (२।४६, प०, पाति) १ रक्षा करना, पालन करना।

पार कर्मसमाप्तौ (१०।३३२, उ०, पारयति,ते) १ कार्य पूर्ण करना ।

पाल रक्षणे (१०।७६, उ०, पालयित, ते) १ पालन करना, संर-क्षण करना।

पि गतौ (६।११४, प०, पियति) १ जाना, स्थानान्तर करना ।

पिच्छ कुट्टने (१०।४५, उ०, पिच्छयति, ते) १ कूटना. २ कतरना, चीरना. ३ बहुत दु:ख देना।

पिज पिज (पिञ्ज्) हिंसाबलादानिकेतनेषु (१०।३५, उ०,
पेजयित, ते; पिञ्जयित, ते;
पिञ्जति<sup>२</sup>) १ मार डालना या दुःख
देना. २ बलवान् होना. ३ लेना,
ग्रहण करना. ४ रहना, वसित करना।

पिजि(पिञ्ज्) भासार्थः, भाषार्थौ वा (१०।२२३, उ०, पिञ्जयति, ते) १ प्रकाशित करना, तपानाः बोलना। **पिजि (पिञ्ज्**) वर्णे (२।२०, ग्रा०, पिङ्क्ते) १ रंगना, चमकीला करना २ घुंघरुश्रों का शब्द होना ।

पिट शब्दसंघातयोः (१।२०४, प०, पेटति) १ शब्द करना. २ सशब्द मारना. ३ राशि करना, ढेर करना।

पिठ हिंसासंक्लेशनयोः (११२३०, प०, पेठित) । मार डालना या दुःख देनाः २ दुःख पाना, दुःखानुभव करना ।

पिडि (पिण्ड्) संघाते (१।१७३, ग्रा॰, पिण्डते; १०।१३६, उ०, पिण्डयति, ते; पिण्डति<sup>२</sup>) १ राशि करना, ढ़ेर करना ।

पिल क्षेपे (श्वीर १०।४६. उ०, पेलयित, ते) १ प्रेरणा करना, फैंकना, उड़ाना. २ किसी काम में लगाये रखना (पेलना—हिन्दी)।

पिवि (पिन्व्) सेवने सेचने च (१।३६१, प०, पिन्वति) १ सेवा करना. २ प्रोक्षण करना, भिगोना, सींचना, गीला करना ।

पिश श्रवयवे (६।१४६, प०, पिशति) १ टुकड़े टुकड़े करना, चीरना. २ व्यवस्था करना। वेदे-दीप्तौ <sup>3</sup>— प्रकाश करना, उज्जवल होना।

१. अष्टा० ७।३।७८ सूत्र से 'पिब' आदेश । २. इदित् करण से पक्ष में शप् । ३. द्र० त्वष्टा रूपाणि पिशतु (ऋ० १०।१८४।१) नक्षत्रेभिः पितरो द्यामिप-शन् (ऋ० १०।६८।११) ।

पिष्लृ संचूर्णने (७।१५, प०, पिनिष्ट) १ चूर्ण करना, पीसना ।

पिस गती (१०।३६, उ०, पेस-यति, ते) १ जाना ।

पिति (पित्) भासार्थः भाषार्थी वा (१०।२२३,उ०, पित्तयति, ते)१ चम-कना, प्रकाशित होना. २ बोलना।

पिसृ गतौ(१।४७६, प०, पेसति) १ जाना ।

**ीङ् पाने** (४।३२, म्रा०, पीयते) १ भीना, प्राशन करना ।

पीड श्रवगाहने (१०1१२, उ०, पीडयति, ते) १ प्रतिकूल होना. २ चेष्टा करना. ३ चेताना. ४ दु:ख देना, पीडा करना ।

पील प्रतिष्टम्भे (१।३४८, प०, पीलति) १ मूर्ख होना. २ थमाना, गतिरोध करना, रोकना ।

पीव स्थौल्ये (१।३८०, प०, पीवित) १ मोटा करना, स्थूल होना, पुष्ट होना।

पुंस ग्रभिवर्धने (१०।१०४, उ०, पुंसयित, ते) १ बढ्ना, वृद्धि होना. २ बढ़ाना, वृद्धि करना ।

पुट मर्दने(१।२१४, प०, पोटति) १ मरोड़ना, नष्ट करना ।

पुट संक्लेषणे (६।७६ प०, पुटति, संसर्गे —१०।३३३, उ०, पुट-यति, ते) १ स्रालिंगन करना, गले लगाना, एक में एक अटकाना, गूंथना।

पुट भासार्थः, भाषार्थो वा (१०। २२३, उ०, पोटयित, ते) १ चम-कना, प्रकाशित होना. २ बोलना, भाषण करना ।

पुटि (पुण्ट्) भासार्थ: भाषार्थी वा (१०।२२४, उ०, पुण्टयित, ते) १ चमकना,प्रकाशित होना. २ बोलना।

पुट्ट प्रत्पीभावे (१०।३०, उ०, पुट्टयित, ते) १ घटना, कम होना, न्यून होना।

पुड उत्सर्गे (६।६३, प०, पुडति) १ छोड़ना, त्याग करना. २ ब्राच्छादन करना, ढांकना ।

पुडि (पुण्ड्) खण्डने (१।२१८, प०, पुण्डति) १ चूर्ण करना, पीसना, मलना ।

पुण कर्मणि शुभे (६।४५, प०, पुणित) १ पितत्र होना, शुद्ध होना, धर्मकृत्य करना ।

पुथ हिंसायाम् (४।१३, प०, पुथ्यति) १ दुःख देना, पीडा करना ।

पुथ भासार्थः भाषार्थौ वा (१०। २२३, उ०, पोथयित, ते) १ प्रका- शित होना, चमकना. २ बोलना ।

पुषि (पुन्य) हिसासंक्लेशनयोः (१।३६,प०,पुन्थति)१ पीडा करना, दुःख देना. २ दुःख सहन करना ।

पुर श्रभिगमने (६।५७, प०,

पुरति) १ अग्रभाग में जाना, आगे जाना, मुख्य होना, ग्रग्नसर होना।

पुर्व पूरणे (१।३८४, प०, पूर्वति) १ पूर्ण करना, भरना।

पुर्व निकेतने (१०।१३४, उ०, पूर्वयति, ते) १ रहना, वसति करना. २ ग्रामन्त्रण करना, बुलाना ।

पुल महत्त्वे (१।५८२, प०, पोलति; ६ क्वाचित्कः, प०, पुलति; १०।६८, उ०, पोलयति, ते) १ राशि होना, ढेर होना. २ बढ़ना, ऊंचा होना ।

पुष पुष्टी (११४६६, प०, पोषति ; ४।७१, प०, पुष्यति; ६:५६, प०, पुष्णाति) १ पालन करना, पोषण करना । परि-सम्-१ उत्कृष्ट होना. २ पालन करना ।

पुष धारणे (१०।२२१, उ०, पोषयति, ते) १ घारण करना।

युष्प विकसने (४।१६, प०, पुष्प्यति) १ पुष्पयुक्त होना, फूलना ।

पुस्त बादरानादरयोः (१०१६०, उ०, पुस्तयति, ते) १ सत्कार करना, मान करना. २ तिरस्कार करना, ग्रनाइर करना. ३ बांधना. ४ लेपन करना ।

पूङ् पवने (१।६६३. आ०, पवते) १ पवित्र करना, स्वच्छ करना।

यूजयित, ते) १ पूजा करना, अर्चा १ तृप्त करना, सन्तुष्ट करना।

करनाः २ सम्मान करना । सभ्--उत्तम प्रकार से भ्रादर सत्कार करना।

पूज् पवने (६।१०, उ०, पुनाति-पुनीते) १ पवित्र करना, स्वच्छ करना ।

पूर्यी विशरणे दुर्गन्धे च (१।३२५, म्रा०, पूयते) १ तोड्ना, चीरना २ दुर्गन्य ग्राना, बदब् ग्राना।

पूरी श्राप्यायने (४।४२, ग्रा०, पूर्यते; १०।२२६, उ०, पूरयति, ते) १ तृप्त करना, स्रानन्द करना. २ पूर्ण करना, भरना ३ सन्तोष होना, ग्रानन्द होना. ४ पूर्ण होना ।

पूर्ण संघाते (१०।१०३, उ०, पूर्णयति, ते) १ एकत्र करना, ढेर करना, राशि करना।

पूर्व निकेतने (१०।१३५ पाठा०, प०, पूर्वयति) १ रहनाः २ भ्राश्चर्य करना. ३ बुलाना।

पूल संघाते (१।३४४, प०, पूलति ; १०।१०२, उ०, पूलयति, ते) १ देर करना, बटोरना, सञ्चित करना।

पूब बृद्धौ (१।४५३, प०, पूषति) १ बढ़ना, ग्रधिक होना. २ पोषण करना, पालन करना।

पु पालनपूरणयोः (३।४ पाठा०, प॰, पिपति) १ पालन करना, पोषण करना. २ पूर्ण करना, भरना।

वूज वूजायाम् (१०।१११, उ०, वृ प्रोतौ (४।१२, प०, पृणोति)

**पृ पूरणे** (१०।१६ पाठा, उ०, पारयति, ते; परति <sup>१</sup>)१ पूर्णं करना, भरना ।

पृङ् व्यायामे (६।११२, ग्रा०, व्याप्रियते) १ किसी कृत्य में ग्रासक्त रहना।

पृची संपर्चते (२।२३, मा०, पृक्ते; सम्पर्के —७।२४, प०, पृणक्ति) १ स्पर्शे करना, छूना, २ संघर्षे करना, संयोग करना ।

पृच संयमने (१०।२३१, उ०, पर्चयति, ते; पर्चति ) १ स्पर्श करना, छूना २ ग्रटकाना, हरकत करना ।

पृजि (पृञ्ज्) वर्षे (२।२१, ग्रा०, पृङ्कते) १ स्पर्श करना. २ संघर्षे करना ।

पृड सुखने (६।४०, प०, पृडति) १ स्रानन्द करना, सन्तोष पाना ।

पृण प्रीणने (६।४१, प०, पृणति) १ म्रानन्द करना, सन्तोष पाना ।

पृथ प्रक्षेपे (१०।२२, उ०, पर्थ-यति, ते) १ फैंकना, उड़ाना, २ प्रेरणा करना, भेजना ।

पृष्यु सेचने सहने च (१।४६८, ४६६, प०, पर्षति) १ प्रोक्षण करना, सींचना. २ सहन करना । केषाञ्चि-न्मते (हिंसासंक्लेशनयो:)—१ पीड़ा करना, दु:ख देना. २ थकना, पीड़ित होना ।

पृ पालनपूरणयोः (३।४, प०, पिपति) १ पालन करना, पोषण करना, २ पूर्णं करना, भरना ।

**पृ पूरणे (१०।१६, उ०,** पार-यति, ते, परति<sup>२</sup>) १ पूर्ण करना, भरना ।

पेलृगतौ (१।३६४, प०, पेलति) १ जाना. २ हिलना।

पेवृ सेवने (१।३३७, ग्रा०, पेवते) १ सेवा करना, नौकरी करना।

पेषु प्रयत्ने (१।४११, ग्रा०, पेषते) १ ठहराना, निश्चय करना. २ चपलता से यत्न करना ।

पेसृ गतौ (१।४७६, प०, पेसति) १ जाना ।

पै कोषणे (१।६४५, प०, पायति) १ सूखना, कुम्हलाना ।

पैणू गतिप्रेरणक्लेषणेषु (१।३०६, प०, पैणति) १ ग्राज्ञा करनाः २ जानाः ३ स्पर्श करनाः ४ ग्रालिङ्गन करनाः।

प्यायो वृद्धौ (१।३२८, ग्रा०, प्यायते) १ वढना, वड़ा ह.ना, फूलना ।

प्यव विभागे (४।१०५ पाठा०,

१. श्रावृषाद्वा (१०।२३०) से पक्ष में शप्।

२. दीर्घ निर्देश सामध्यं वे पक्ष में णिच का सभाव ।

प०, प्युष्यति) १ पृथक् होना, विभाग होना।

प्येङ् वृद्धीः (१।६६१, ग्रा०, प्यापते) १ बढ़ना, बड़ा होना, फूलना।

प्रच्छ ज्ञीप्सायाम् (६।१२२, प०, पृच्छति) १ पूछना, जानने की इच्छा करना ।

प्रय प्रस्याने (१।५१६, ग्रा०, प्रयते; १०।२१, उ०, प्रथयति, ते) १ प्रसिद्ध होना, जाहिर होना। वेदे— ( विस्तारे ) — १ फैलना. २ फैलाना।

प्रस विस्तारे (१।५१७, ग्रा०, प्रसते) १ विस्तार करना, फैलाना. २ जनना।

प्रापूरणे (२।४४, ४०, प्राति) १ भरना।

प्रीङ् प्रीणने (४।३४, आ०, प्रीयते) १ प्रीति करना, दुलारना. २ तृप्त करना, सन्तुष्ट करना ।

प्रोज् तपंणे कान्तौ च (११२, उ•, प्रीणाति, प्रीणीते; तपंणे— (१०।२६३, उ०, प्रीणयति, ते; मतान्तरे—प्राययति, ते) १ प्रीति करना. २ तृष्त करना. ३ कामना करना ।

प्रुङ् गतौ (१।६५४, स्रा॰, प्रवते) १ जाना. २ हिलना ।

पुष स्नेहनसेचनपूरणेषु (१।५८, प०, पुष्णाति) १ सौम्य होना, स्निग्घ होना, चिकना होना. २ प्रोक्षण करना, सींचना. ३ पूर्ण करना, भरना।

प्रृषु दाहे (१।४६७, प०, प्रोषति) १ जलाना, भर्जन करना, भूंजना।

प्रेह्मोल उत्क्षेपे (१०।३६६, उ०, उदाहरणरूप, द्र०, क्षीरत० १०।३२४, उ०, प्रेङ्खोलयति, ते) १ भुलना, भुलाना ।

प्रेष् गती(१।४१२, ग्रा०, प्रेषते) १ जाना, भ्राना. २ चेतना, भेजना।

प्रोथृ पर्याप्तौ (१।६०८, उ०, प्रोथिति, ते) १ शक्तिमान् होना, योग्य होना. २ पूर्ण होना, भरना ।

प्लक्ष श्रदने (१।६३४, उ०, प्लक्षति, ते) १ खाना।

१. प्रथ घातु का 'विस्तार' ग्रथं भी है। '[यद्] ग्रप्रथयमत्तत् पृथिव्यं पृथिवीत्वम्' (तै० ब्रा० १।१।३।६,७) तामप्रथयत् सा पृथिव्यभवत् (शत० ६।१।११५)। इसीलिये स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश प्रथम समुल्लास तथा उणादिकोश (प्र० सं० द्र०) में कई स्थानों पर 'प्रथ' घातु का विस्तार ग्रथं का निर्देश किया है।

**िलह गतौ (१।४२७,** ग्रा०, प्लेहते) १ जाना ।

प्ली गतौ(१।३४, प०, प्लिनाति) १ जाना ।

प्लुङ् गतौ(१।६६४, ग्रा०, प्लवते) १ जाना २ उड़ना ३ तैरना । उत्– १ ऊपर उड़ना या कूदना । वि— १ डूवना, मज्जन करना २ जलमय होना ।

प्लुष स्नेहनसेचनपूरणेषु (६। ५८, प०, प्लुष्णाति) १ स्निग्ध होना, २ चिकना होना. ३ स्निग्ध करना. ४ प्रोक्षण करना, सींचना. ५ पूर्ण करना, भरना।

प्लुष दाहे (१।४६७, प०, प्लोपति; ४।१०६, प०, प्लुष्यति) १ जलानाः २ भूजना ।

प्लुस विभागे दाहे च (४।६ पाठा०, प०, प्लुस्यति) १ जलाना. २ भाग करना, हिस्सा करना, बांटना।

प्सा भक्षणे (२।४८, प०, प्साति) १ भक्षण करना २ संरक्षण करना ।

## 43

फवक त्रीवर्गतौ (१। ६१, प०, फवकति) १ घीरे घीरे जाना, मन्द गमन करना. २ रेंगना. ३ ग्रनुचित ग्राचरण करना, ग्रयोग्य रीति से वर्तना। फण गतौ (१।५६७, प०, फणित)१ जाना २ तेजोहीन करना। िण्च्— (गत्यर्थ में मित्— फणयित. ते) १ चलना २ जाना (गित से ग्रन्थ — फाण्यति, ते) १ तेज वस्तु में जल ग्रादि डाल के ग्रत्थ तेज करना २ उष्ण जल में कुटी हुई वस्तु डाल कर रस निकालना (= फाण्ट) बनाना।

फल निष्पत्तौ (१।३५७, प०, फलित) १ उत्पन्न करना. २ सफल करना ।

फला विशरणे (१।३४६, प०, फलात) १ जाना. २ तोड़ना, चीरना, विभाग करना।

फुल्ल विकसने (१।३५६, प०, फुल्लित) १ फूलना, प्रफुल्लित होना ।

**फेलृ गतौ (१।३६४**, प०, फेलिति) १ जाता, स्थानान्तर करना ।

## a

**बण शब्दे (१**।३१०, प०, बणति) १ शब्द करता।

बंध स्थेयें (११४१, प०, बदित) १ तिश्चल होना, स्थिर होना, स्वस्थ रहना ।

वध बंधने (१।७००, आ०, बधते; संगमते — १०।१४, उ०, बाधयति, ते) १ बांधना, बद्ध करना, २ हिंसा करना, मारना, बध करना, धृणा करना। सन्—(आ०, बीभ- त्सते) १ द्वेष करना, तिरस्कार करना।

बन्ध बन्धने (१।४१, प०, बन्नाति) १ बांधना । श्रा—१ चारों श्रोर से बांधना । श्रन्—१ जोड़ना, चिपकाना, एकत्र करना. २ श्रनुसरण करना । नि—१ बन्धन मुक्त करना. २ इकट्ठा करना । सम्—१ मिलाप करना ।

**बर्ब गती (**१।२८८, प०, बर्बति) **१** जाना ।

बर्ह प्राधान्ये (१।४२४, स्रा०, बर्हते) १ श्रेष्ठ होना ।

बहं हिसायाम् (१०।१३२, उ०, बहंयित, ते) १ मार डालना या दुःख देना।

वल प्राणने (१०।६५, उ०, बालयित, ते) १ बलयुक्त होना या करना २ स्पष्ट करना ।

बत प्राणने धान्यावरोधे च (१। ५०१, प०, बलति, १० क्वाचित्कः, प०, बलयति) १ जीना, जीते रहना. २ धान्य सञ्चय करना. ३ द्रव्य को रोकना।

बल्ह प्राधान्ये (१।४२५, ग्रा०, बल्हते) १ श्रोष्ठ होना. २ फैलाना. ३ हिसा करना ।

बस्त स्रवंने (१०।१४२, आ०, बस्तयते)१ जानाः २ मांगनाः ३ मार डालना या दुःख देना । बाघृ विलोडने (१।५, ग्रा०, बाघते) १ रोकना, ग्रटकाव करना. २ बाघा देना, दुःख देना ।

बाह्र प्रयत्ने (१।४२८, ग्रा०, बाहते) १ यत्न करना ।

बिट श्राकोशे (११२१०, प०, बेटित) १ शाप देना, ग्राकोश करना, गाली देना।

बिदि (बिन्द्) ग्रवयवे (१।५२, प०, विन्दति) १ ग्रवयव होना ।

बिल संवरणे (६।६६, प०, बिलति) १ ग्राच्छादित करना. २ छेद करना, चीरना ।

बिल भेवने (१०।७३, उ०, बेलयित, ते) १ फैंकना, उड़ाना. २ छेद करना, चीरना।

बिस प्रेरणे (४।१०७, प०, बिस्यति) १ फैंकना, उड़ाना ।

बुक्क भवणे (१।८४, प०, बुक्कति; १०।१८२, उ०, बुक्कयति, ते) १ भौंकना, कुत्ते के समान शब्द करना ।

वृिग (बुङ्गः ) वर्जने (१।६१, प०, बुङ्गति) १ छोड़ना, त्याग करना ।

बुध ग्रवगमने (१।४६७, प०, बोधित; ४।६१, ग्रा०, बुध्यते) । श्रानना, समभना। प्रति—१ किसी को जानना. २ जागना. ३ बाट जोहना। प्रतिब—१ जागना, जागृत

रहना । सम् – १ श्रच्छे प्रकार जानना । श्रव — १ जानना ।

**बुधिर् (बुध्) बोधने (**१।६१४, स्रा०, बोघते) १ ग्रर्थ बुघ के समान।

बुन्दिर् (बुन्द् ) निशामने (१। ६१५, उ०, बुन्दिति, ते) १ जानना, समभना, बूभना. २ सूक्ष्म दृष्टि से जानना ।

बुल निमज्जने (१०।७१, उ०, बोलयति, ते) १ जल में या विचारों में डूबना। 'बूड़ना' इसी का भाषा में अपभ्रंश है १।

बुस उत्सर्गे (४।१०६, प०, बुस्यिति) १ छोड़ना, त्याग करना। हिन्दी में 'भूसा' (ग्रपभ्रंश) द्रव्यार्थक है।

बुस्त श्रादरानादरयोः (१०१६०, उ०, बुस्तयित, ते) १ श्रादर सत्कार देना, मान देनाः २ श्रपमान करना, धिक्कारना ।

बृह वृद्धी (१।४८८, प०, वर्हति) १ बढ़ना, वृद्धि होना ।

बृहि (बृंह्) वृद्धौ शब्दे च (१।४८८, ४८६, प०, बृंहति) १ बढ़ना, वृद्धि होना. २ हाथी का चिंघाडना<sup>२</sup>। बृहिर् (बृह्) वृद्ध**ै शब्दे च** (१।४६०, उ०, बहंति, ते) 'बृहि' के समान ग्रर्थ।

बृह उद्यमने (६।५६, प०, बृहति) १ उठानाः २ उद्योग करना ।

ब्युष् दाहे (४।८, प०, ब्युष्यति) १ जलना ।

स्रीङ् वरणे (४।३०, ग्रा०, त्रीयते)१ स्वीकार करना २ ढापना।

**मूज् व्यक्तायां वाचि (**२।३७, उ०, ब्रवीति, ब्रूते, ग्राह<sup>\*</sup>)१ कहना, बोलना ।

**बूस हिसायाम् (१०।१३२, उ०,** ब्रूसयित, ते) १ मार डालना, दुःख देना ।

भ

भक्ष भ्रदने (१।६३३, उ०, भक्षति, ते; १०।२७, उ०, भक्षयति, ते) १ खाना।

भज सेवायाम् (१।७२४, उ०, भजित, ते) १ भजिता, भजित करना. २ उपभोग करना, विषय वासना का अनुभव करना।

भज विश्राणने ३ (१०।२०१, उ०,

१. डलयोरेकत्वस्मरणात् । \* ग्रष्टा० ३।४।८४ द्रष्टव्य ।

२, बृहितं करिगर्जितम् । ग्रमर २।८।७६ ।। बनयोरभेदेन ।

३. विश्राणनं दानम्, विवेचनमित्यन्ये । (क्षीरतर० १०।१७६।

भाजयित, ते) १ देना, दान करना. २ पकाना १, सिद्ध करना, भन्नादि तैयार करना. ३ ग्रलग करना।

भिज (भञ्ज्) भासार्थः, भाषार्थों वा (१०।२२३, उ०, भञ्जयित, ते) १ प्रकाशित होना,चमकनाः २ बोलना, कहना । वि—१ नापना । प्रदि—१ वाद करना ।

भञ्जो (भञ्ज्) स्रामर्दने (७) १६, प०, भनक्ति) १ नष्ट करना।

**भट भृतौ (**१।२००, प०, भटति ) । धारण करना, पास रखना. २ भाड़े पर लेना ।

भट परिभाषणे (१।५२६, प०, भटति) १ बोलना, वाद विवाद करना ।

भडि (भण्ड्) परिभाषणे (१। १७२, ग्रा०, भण्डते) १ उपहास करता, ठट्ठा करना. २ बोलना. ३ दोष लगाना. निन्दा करना ।

भडि (भ॰ड्) कल्याणे (१०। ४८, उ०, भण्डयित, ते, भण्डते<sup>२</sup>) १ शुभ कर्म करना । भण शब्दार्थ (१।३०३, प०, भणति) १ स्पष्ट कहना, स्पष्ट बोलना २ पढ़ना । प्रति — १ जवाब देना, उत्तर देना ।

भदि (भन्द्) कल्याणे सुखे च (१।११, ग्रा०, भन्दते) १ शुभ कर्म करना. २ सुखी होना ।

भर्व हिसायाम् (१।३८७, प०, भर्वति) १ मारना, हिसा करना ।

भत्सं संतर्जने (१०।१५१, ग्रा०, भत्संयते) १ धिक्कार करना, निन्दा करना. २ डराना, घुड़कना ।

भल ग्राभण्डते<sup>3</sup>(१०।१६६, ग्रा०, निपूर्व:—निभालयते) १ निरूपण करना. २ वाद विवाद करना ।

भल **भल्ल धारणे** (११३३३, ग्रा॰, भलते, भल्लते)१<mark>घारण</mark> करना, २ बोलना, व्याख्यान करना।

भष भत्संने<sup>४</sup> (१।४६३, प०, भषति) १ भोंकना, कुत्ते के समान शब्द करना।

भस भर्त्सनदीप्तयोः (भक्षण

१ भाजी श्राणा = पश्वा चेत्। (ऋष्टा० ४।१।४२), भाषायां 'भाजी' पत्रवं पत्रशाकम्। 'भाजी देना' = बाहर से ग्राई वस्तु को सम्बन्धियों में बांटना।

२. इदित् करण ते पक्ष में शप्।

३. ग्राभण्डनं निरूपणम । क्षीर० १०।१४७ ।

४. कुत्सितशब्दकरणे, पैशुन्येन वचने । क्षीरतर० १।४५६ ।

दीप्त्योः' इति प्राचीनाः] (३।१७, प०, बभस्ति) १ चमकनाः २ दोष लगाना, निन्दा करना।

भा दोप्तौ (२।४४, प०, भाति) १ चमकना, प्रकाशित होना. २ सुन्दर दीखता. ३ फुंकना, धौंकना । वि-प्र-- १ विशेष प्रकाश करना ।

भाज पथक्कसंणि (१०।३११, उ०, भाजयति, ते) १ ट्कड़े ट्कड़े करना।

भाम कोंघे (१।३००, ग्रा०, भामते; १०।२६४, उ०, भामयति, ते) १ घडकना, ग्रसा करना।

भाष व्यक्तायां वाचि (११४०७, म्रा०, भाषते) १ बोनना। परि-१ निन्दायुक्त वचन बोलना । सम्--१ दूसरे से सम्भाषण करना. २ ग्रच्छी रीति से बोलना !

भास दीप्ती (१।४१६, बा०, भासते) १ चमकना, प्रकाशित होना । प्रति-१ ग्रचानक किसी विषय में ज्ञान होना. २ दिलाई देना ।

भिक्ष भिक्षायां लागेज्ञाने च (११४०१, ग्रा०, भिक्षते) १ याचना करना, मांगना. २ ज्ञाप्त करना, सम्पादन करना. ३ प्राप्त न होना । १ होना. २ रहना. ३ उत्पन्न होना,

भिदि (भिन्द्) अवयवे (१।५२, प०, भिन्दति) १ भाग करना, हिस्सा करता ।

भिदिर् (भिद्) विदारणे (७।२, उ०, भिनत्ति, भिन्ते) १ चीरना, तोडना ।

भिषज् विकिस्सायाम् (११।१८, प०, भिषज्यति) १ चिकित्सा करना।

भिष्णज उपसेवायाम् (११।१६, प०, भिष्णज्यति ) १ नौकरी करना, सेवा करना।

भी भये (३१२, प०, विभेति) १ डरना, धवराना । १०, क्वाचि-त्कः, प०, भाययति; भयति) १ डग्ना।

भुज पालनाभ्यवहारयोः(७१७ प०, पालने भुनिक्त, ग्रहाने -भुङ्कते) १ संरक्षण करना, पालन करनाः २ खाना, भक्षण करना ।

भजो कौटिल्ये (६।१२७, पव, भुजति) १ वक्र होना, टेढ़ा होना।

भरण बारणपोषणयोः (११।२४, पण, भुरण्यति) १ पालन करना. २ घारण करना।

भू सत्तायाम् (१११, पर, भवति)

१. २० सायण अग्रभाष्य १।२०।७; भत्सन इत्यर्थी नवीनः, भक्षण इति सु प्राचीनः, दयानस्य गाँच भाष्य १।२६।७। ३० औरतर० ३।१६, श्रस्मदीया टिजापी ।

पैदा होना । श्रिष - १ सत्ता चलाना, शासन करना । ग्रन्-१ समभना, जानना । प्रभि-- १ जीतना, पीड़ा देना । उत्-१ उत्पन्न होना । परा-१ पराभव करना, जीतना। प्र-१ जाना. २ दृष्टिगोचर होना, दिखाई देना. ३ प्रकट होना. ४ शासन करना। प्रति - १ बदले में देना। परि-१ ग्रपभान करना, तिरस्कार करना. २ घेरना । वि-१ ग्राश्रय देना, पालन करना. २ देखना। व्यति - १ परस्पर मित्र होना । सम-१ होना, उत्पन्न होना. २ समावेश होना. ३ हो सकना ।

भू प्राप्ती (१०।२७१, ग्रा०,भाव-यते, प्राप्तेरन्यत्र-भावयति; भवते भवति ) १ प्राप्त होना, मिल जाना. २ एकत्र करना, बटोरना. ३ चिन्तन करना ।

भूष श्रलंकारे (१।४५६, प०, भूषति, १०।१६८, उ०, भूषयति, ते) १ संवारना, अलंकृत करना।

भर्जते । १ भूं जना, तलना ।

भूज भरणे (११६३६, उ०, भरति, ते) १ पूर्ण करना ।

भाग धारणपोषणयोः (३।४, गिरना, नीचे गिरना।

उ•, बिभति, बिभते) १ घारण करनाः २ पोषण करना ।

भृशि (ए श) भासार्थः, भाषार्थी ला (१०।२२४, उ०, भूंशयति, ते) प्रकाशित होना, चमकना. २ बोलना, भाषण करना।

भश ग्रय:पतने (४।११५, प०, भश्यति) १ शरीर योग्यतादि से भ्रष्ट होना, च्यूत होना. नीचे गिरना।

भु भत्संने भरणे च (६।२०, प०, भृणाति) १ घुड़कना, तिरस्कार करना. २ संरक्षण करना, पालन करना, घारण करना ।

भेष भये गती च (१।६२३, उ०, भेषति, ते ) १ डरना २ जाना ।

भ्यस भये (१।४१८, ग्रा०, भ्यसते) १ डरना।

अंशु अधःषतने (१।५०६, आ०, भंशते; ४।११५, प०, ३भ्रहयति) १ भ्रष्ट होना, पतित होना, गिरना, नीचे गिरना ।

अंश अवसंसने (१।५०४ भूजी भर्जने (१।१०८, ग्रा॰, पाठा॰<sup>3</sup>, গ্লা॰, अंगते) १ भ्रष्ट होना, पतित होना, नीचे गिरना।

> श्रंस प्रवक्तंसने (११५०४, ग्रा०, भंसते) १ भ्रष्ट होना, पतित होना,

दीर्घपाठ सामर्थ्य से पक्ष में शप्।

२. श्रमिबितां (प्रष्टा॰ ६।४।२४) से कित् डिल् परे यनुनासिक का ३. कीरतर० शायुवर । लोग ह

भ्रक्ष प्रदने (१।६३२, उ०, भ्रक्षति, ते) १ खाना ।

भ्रण शब्दार्थः (१।३०३, प०, भ्रणति) १ शब्द करना।

भ्रम् चलने (१।४८६, प०, भ्रमति, भ्रम्यति ) १ चकाकार घुमना. २ इधर उधर घूमना, भट-कना । वि---१ कीडा करना, खेलना। सम् - १ सम्मान करना, सत्कार करनाः २ गड्बड् होना ।

भ्रम् भ्रनवस्थाने (४।६५, प०, भ्राम्यति, भ्रमति २) १ ग्रस्थिर होना. भ्रमण करना. ३ भ्रान्त होना।

भ्रश् श्रव:पतने (१।५०६, ग्रा०, भ्रशते) ग्रर्थ भ्रंशुवत्।

भ्रस्ज पाके (६।४, उ०, भुज्जति, ते) १ पकाना, भूंजना।

भ्राज् दीप्ती (१।१०६, ५७०, भा०, भाजते) १ चमकना, प्रका-शित होना ।

भाग दीप्ती (१।५७०, ग्रा०, भाशते, भाश्यते ) १ चमकना । भी भये भरणे च (१।३८, प०, पति, ते) १ जाना. २ डरना ।

भ्रीणाति, भ्रिगाति<sup>3</sup>) १ डरना. २ घारण करना, श्राश्रय देना. ३ पालन करना।

भुड निमज्जने (६।१०३, प०, भुडति) १ डुबना । केषाञ्चिनमते संवरणे-- १ बटोरना, एकत्र करना. २ ढकना, ग्राच्छादित करना।

भ्रुण प्राज्ञाविशंकयो: (१०) १५६, ग्रा॰, भ्रुणयते) । श्राज्ञा करना. २ भरोसा करना. ३ शंका करना. ४ गर्भ घारण करना ।

भ्रेज् दीप्ती (१।१०६, ग्रा०, भ्रेजते) १ प्रकाशित होना, चमकना।

भ्रेष गती (१।६२३, उ०. भ्रेषति, ते) १ जानाः २ डरना ।

मनस ग्रदने (१।६३२, उ०, भ्लक्षति, ते) १ खाना ।

म्लाझ दीप्ती (१।५७०, भ्रा०, म्लाशते, म्लाश्यते ) १ प्रकाशित होना, चमकना।

क्लेबु गती (११६२४, उ०, क्ले-

१. वा भागम्लागभ्रम् (प्रष्टा०३।१।७०) सूत्र से पक्ष में स्यन् ।

२. वा भ्राशम्लाशभग्ः (ग्रप्टा॰ २।१।७०) सूत्र से पक्ष में शव् ।

३. प्वादित्वं केषाञ्चित्मते, तेन तत्मते ह्रस्वः।

४. वस्तुत: भ्रुण-गर्मावस्था में धाणा विशंका ( = उत्पन्न होना या नष्ट होना, दोनों भावनाएं रहती है।

H

मिक (मङ्क्) मण्डने (१।७०, ग्रा०, मङ्कते) १ संवारना, ग्रलंकृत करना. २ जाना।

मख मख ( मङ्ख् ) गत्यथौं (१।८८, प०, मखति, मङ्गति) १ जाना, स्थानान्तर करना ।

मगए परिवेष्टने, नीचदास्ये च (११।१३, प०, मगध्यति) १ घेरना. २ नीच की सेवा करना।

मगि (मङ्ग्) गत्यर्थः (शब्ब, प॰, मङ्गति) १ जाना।

मधि (भङ्घ) गत्याक्षेपे कंतवे च (१।७६, ७७, ग्रा०, मङ्गते) १ जानाः २ प्रारम्भ करनाः ३ दोष लगाना, निन्दा करना. ४ ठगना. ५ जुग्रा खेलना।

मधि (मङ्घ्) मण्डने (१।६३, प॰, मङ्घति ) १ संवारना, भूषित करना, अलंकृत करना।

मचते,) १ गर्व करना. २ दुराचारी नि-१ ग्रामन्त्रण करना, बुलाना। होना ३ बोलना ४ पीसना, कुटना ।

पुजनेष (१।१०४, ग्राट, मञ्चते) करना, मर्दन करना, २ दू:ख देना, १ घारण करना. २ ऊंचा उठाना, शोक करना, रोना । मचान बनाना. ३ पूजित होना ।

प०, मजति) १ धावाज करता. मनत करता. ३ हिलता।

२ कामातुर होकर आवाज करना।

मठ मदनिवासयोः (१।२२४, प०, मठति) १ गर्वीला होना. २ रहना, वसति करना।

मठि (सण्ठ्) शोके (१।१६३, ग्रा०, मण्ठते) १ दृःख करना. २ उत्क-ण्ठित होना ।

मडि (मण्ड) भूषायाम् (१। २१३, प०, मण्डति, हर्षे च-१०। ५७, उ०, मण्डयति, ते: मण्डति १)। १ संवारना, ग्रलंकृत करना, २ ग्रान-न्दित होना ।

मडि (मण्ड) विभाजने (१। १७१, ग्रा०, मण्डते) १ श्रलग करना।

मण ज्ञाब्दार्थः (१।३०३, प०, मणिति) १ अस्पष्ट शब्द करना। कहना 🛊

मत्रि (मन्त्र ) गुप्तवरिभाषणे (१०।१४६, घ्रा०, मन्त्रयते, मन्त्रति ) १ गुप्त भाषण करना । या-मच कल्कने (१।१०३, आ०, १ सत्कार करना, सम्मान करना ।

मथि (मन्ध्) हिसासंक्लेशनयोः मिन (सञ्जु) धारणोच्छाय- (१।३६, प०, मन्थति) १ हिंसा

मथे विलीडने (११५८७, प०, मज ज्ञब्दार्थः (१।१५६, क्षीर०, मथित) १ मथना २ विचार करता,

१. इदित् होने से पक्ष में सप् ।

सद तृष्तियोगे (१०।१७४, ग्रा०, मादयते) १ तृष्त करना. २ समाधान करना ।

मदि (भन्द्) स्तुतिमोदमदस्वप्त-कान्तिगतिषु (१।१२, ग्ना०, मन्दते) १ स्तुति करनाः २ तुष्ट करना, ग्रानन्द करनाः ३ उन्मत्त होनाः ४ सोनाः ५ चाहनाः ६ चमकना, प्रकाशित होनाः।

मदी हर्षग्लेषनयोः (१।५५५, प०, मदति) १ हृष्ट होना, हर्षित होना. २ थकना, श्रान्त होना । णिच्-(मदयिति १)१ हर्षित करना. २ बेहोश करना ।

मदी हवें (४।६८, प०, माद्यति) १ हृष्ट होना, हिंपत होना ।

मन ज्ञाने (४।६४, ग्रा॰, मन्यते) १ जानना, समभना. २ मान्य करना, स्वोकार करना. ३ विचार करना. ४ मानना । ग्राच करना. ४ मानना । ग्राच करना । ग्राच करना, चाहना । ग्राच करना, मर्स्सना करना । सम् — १ ग्राच करना, मर्स्सना करना । सम् — १ ग्राच करना, कर्ना, कर्ना करना । सम् — १ ग्राच करना ।

मन स्तम्भे (१०।१७८, चा०, मानयते)१ वन्द करना, स्थिर रहना. २ मन्द होना. ३ गवींना हाना. ४ प्रतिकृत होना. ५ हकना। मनु अवबोधने (मार्ट, आ०, मनुते) अर्थ भन' के समान।

मन्तु श्रपराधे (११।२, उ०, मन्तूयित, ते) १ श्रपराघ करना. २ क्रोघ करना, गुस्सा करना ।

मन्थ विलोडने (१।३५, प०, मन्थिति; ६।४४, प०, मध्नाति) १ बिलोना. मथना. २ पीडा देना, हिंसा करना।

मञ्ज गत्यर्थः (१।३७५, प०, मञ्जति)१ जाना, स्थानान्तर करना ।

मय गती (११३२०, आ०, मयते) २ जाना, स्थानान्तर करना।

मर्च बाब्दार्थः (१०।११७, उ०, मर्चयति, ते) १ शब्द करना ।

मर्ब गतौ (१।२८८, प०, मर्वति) १ जाना, चलना।

मर्व पूरणे (१।३८४, प०, मर्वित) १ पूर्ण करना, भरना।

मल मल्ल घारणे (१।३३२, ग्रा॰, मलते, मल्लते) १ पहनना. २ घारण करना, घरना. ३ पकड़ना. ४ चिपकाना. ५ लटकाना।

मव बन्धने (१।३६४, प०, मवति) १ बांधना, रोकना ।

मन्य बन्धने (११३४०, प०, सन्यति) १ बांधना, रोकना ।

१. घटादि पाठान्मित्, मित्वाद्धस्वस्वम् ।

**मश शब्दे (१।४७**६, प०, मशति) १ शब्द करना. २ कोच करना ।

मष हिंसार्थ: (१।४६२, प०, मषति) १ मार डालना, दुःख देना ।

मसी परिणामे (४।१११, प०, मस्यति) १ रूपान्तर करना, श्राकार बदलना । परिमाणे १ नापना ।

मस्क गत्यर्थः (१।७४, ग्रा०, मस्कते) १ जाना ।

मस्जो शुद्धौ (६।१२४, प०, मज्जिति) १ स्नान करना, नहाना. २ घोना, स्वच्छ करना । नि— १ डूबना, डुवकी लगाना ।

**मह पूजायाम्** (१।४८५, प०, महिति; १०।२६२, उ०, महयित, ते) १ सम्मान करना, पूजा करना।

महि (मंह) वृद्धी (१।४२२, ग्रा॰, मंहते) १ बढ़ना ।

महि (मंह्) भासार्थः भाषार्थी वा (१०।१६७, क्षीरतर० उ०, मंह-यति, ते; मंहति १) १ चमकना, प्रकाशित होना. २ वोलना, कहना।

महीङ् पूजायाम् (११।३२, ग्रा०, महीयते) १ पूजनीय होना ।

मा माने,माङ् माने शब्दे च(कमशः २।१४,प०, मानि; ३।६,आ०, मिमीते; ४।३३,ग्रा०, मायते) १ नापना तौलना. २ समाना । श्रनु — १ तर्क से सिद्ध करना । उप — १ उपमा देना तुलना करना, समानता दर्शाना । परि— १ नापना, गिनना, तोलना, परिमाण करना । प्र — १ प्रमाण होना ।

माक्षि (मांक्ष) कांक्षायाम् (१। ४४६, प०, मांक्षति) १ इच्छा करना, चाहना ।

माङ्माने शब्दे च, माङ्माने-'मा माने' के साथ देखें।

**मान पूजायाम्** (१।६६६, ग्रा०, मीमांसते<sup>२</sup>) १ ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा करना, शोध करना (१०।२७०, उ०, मानयित, ते; मानित<sup>3</sup>) १ सत्कार करना, मनाना । प्र— १ प्रमाण करना । ग्रप— ग्रव— १ ग्रपमान करना, तिरस्कार करना ।

मार्ग स्रत्वेषणे, संस्कारे च (१०। २७३, उ०, मार्गयिति, ते; मार्गति<sup>3</sup>) १ ढूंढना. २ स्वच्छ करना, शुद्ध करना ।

मार्ज शब्दार्थः (१०।११६, उ०, मार्जयित, ते) १ शब्द करना ।

माह् माने (१।६३६, उ०,माहति, ते) १ नापना, गिनना, बौलना ।

मिछ उत्कलेशे (६।१६, प०,

१. इदित् होने से पक्ष में जप ।

२. माने जिलासायाम् (या० ३)१६६) से सन् ।

द आधुणाडा (१०१२०) ने णिच् के श्रभाव में शर्।

मिच्छति ) १ पीडा करना, दःख देना. २ रोकना, निपेध करना।

मिजि (मिञ्ज) भासार्थः भाषार्थौ वा (१०।२२३, उ०, मिञ्जयति, ते; मिञ्जति ) १ चमकना, बोलना ।

मिज प्रक्षेपणे (५१४, उ०, मिनोति,मिन्ते) १ फैंकना. २ फैलाना।

मिथु मेधाहिंसनयोः (१।६१०, उ०, मेथति, ते) १ समभना, जानना. २ पीडा करना, दुःख देना । **संगमे**— १ एकत्र करना, जोडना ।

मिदा स्नेहने (१।४६५, ग्रा०, मेदते; ४।१२६, प०, मेद्यति, १०।८ पाठा०, उ०, मेदयति, ते) १ स्निग्ध होना. २ पिघलना. ३ ग्रम्यञ्जन करना, ग्राञ्जना, पोतना. ४ प्रीति करना, प्यार करना ५ नरम होना, मुद्ल होना।

मिदि (मिन्द्) स्तेहने (१०।८, उ०, मिन्दयति, ते; मिन्दति ) १ स्निग्ध होना. २ विघलना.३ ग्रभ्य-ञ्जन करना, भ्राञ्जना, पोतना. ४ प्रीति करना, प्यार करना. ५ नरम होना ।

मिद् मेचाहिसनयोः (१।६०६, उ०, मेदति, ते) १ समसना, जानना. २ पीडा करना, दु:ख देना, ३ हानि करना ।

निष् मेथाहितनयो:, संगमे च मी गतौ (१०।२४०, उ०,

(श६११, उ०, मेधति, ते) १ सम-भना, जानना. २ पीडा करना, दुःख देना. ३ एकत्र करना, जोड़ना, जुड़ाना, सयुक्त करना ।

मिल इलेषणे, मिल संगमे (क्रमशः ६१७३, प०, मिलति; ६।१३८, उ०, मिलति, ते) १ मिलना, संयुक्त होना, जुड़ना।

मिवि सेवने सेचने च (१।३६१, प०, मिन्वति ) १ सेवा करना, शुश्रूषा करना. २ सींचना, प्रोक्षण करना, गीला करना।

मिश शब्दे रोषकृते च (१।४७६, प०, मेशति) १ शब्द करना, ग्रावाज करना. २ कोध करना, गुस्सा करना।

मिश्र सम्पर्के (१०।३४६, उ०, मिश्रयति, ते) १ मिश्रित करना, एकत्र करना ।

मिष स्पर्धायाम् (६।६२, प०, मिषति) १ स्पर्धा करना, होड लगानाः २ भगड्ना, कलह करना ।

निषु सेचने (१।४६५, प०, मेषति) १ सींचना प्रोक्षण करना, नि-१ पलक मारना । उत्-१ म्रांख खोलना ।

मिह सेचने (१।७१८, प०, मेहति) १ गीला करना, सीचना, प्रोक्षण करना. २ पंशाय करना।

१. इदित होने से पक्ष में शप्

माययति, ते; मयति<sup>9</sup>) १ समभना, जानना. २ जाना।

मीङ् हिंसायाम् (४।२७, ग्रा०, मीयते) १ मारना, देह त्याग करना।

मीज हिंसायाम् (६।४, उ., मीनाति, मीनीते । १ मार डालना या दुःख देना ।

मीमृगती शब्दे च (१।३१५, ३१६, प०, मीमति ११ जाना. २ शब्द करना, स्रावाज करना।

मोल निमेचणे (१।३४७, प०, मीलति) १ श्रांखें मूदना, पलक मारना। उत्-१ जगानाः २ खिलनाः ३ फैलना । नि-१ बन्द करना या होना ।

मीब स्थीत्वे (१।३८०, प०, मीवति) १ मोटा होना, स्थूल होना।

मुख कल्कने (१।१०३ पाठा०, ग्रा०, मोचते) १ बोलना, कहना. २ पीसना, ३ ठगना।

मुच प्रमोचनमोदनयोः (१०) २१२, उ०, मोचयति, ते) १ छोड्ना. २ द्रव्यादि देना. ३ प्रसन्त होना ।

मुखि (मुञ्च्) कल्कने (१।१०३, मा०, मुञ्चतं) १ वोलना, कहना. २ पीसना, क्टना. ३ टगना, फंसाना. ४ दुराचरणी होना. ५ गर्व करना । मुडि (मुण्ड्) मार्जने (१।१७४, प्र- १ प्रतिदान करना, बहुत देना. ग्रा॰, मुण्डते) १ स्वच्छ करना. २ समपंण करना, देना।

मुच्लु मोचने (६।१३६, उ०, मुञ्चति, ते) १ मुक्त करना, छोड़ना २ त्याग करना ।

मुज मुजि (मुञ्ज) शब्दार्थौ (१।१५२, प०, मोजति, मुञ्जति) १ गब्द करना, ग्रावाज करना ।

मृट मर्दने (१।२१५, प०, मोटति) १ घिसना, मर्दन करना २ दबाना, मुक्की मारना, मलना।

मृट श्राक्षेपप्रमर्दनयोः (६।८३, प०, मुटति) १ निन्दा करना, दोष देना. २ घिसना, मर्दन करना।

मृह संचूर्णने (१०।८१, उ०, मोटयति, ते) १ चूर्ण करना, मर्दन करना. २ गृंथना।

मृटि (भुण्ट्) खण्डने (१।२२३, पाठा०, क्षीरत०, प०, मुण्टति) १ खण्ड खण्ड करना, टुकड़े करना।

मुठि (मुण्ड्) पालने (१।१६४, ग्रा॰, मुण्ठते) १ पालन करना, रक्षा करना। पलायने - १ उड़ना, उड़ जाना, भाग जाना।

मृडि (मृण्ड) खण्डने (१।२१७. पव, मुण्डति) १ चूर्ण करना. २ क्षीर करना, मुण्डन करना, हजामत करना ।

२ स्वच्छ होना, ३ ड्वना ।

१. प्राचुवाद्वा (१०।२३०) सूत्र से पक्ष में शव् ।

मुण प्रतिज्ञाने (६।४६, प०, मुणति)१ प्रण करना, वचन देना ।

मुद हर्षे (१।१५, ग्रा०, मोदते) १ ग्रानन्दित होना, प्रसन्न होना, श्रनु—ग्रनुमोदन क रा

मुद संसर्गे (१०।२०६, उ०, मोदयित, ते) १ मिश्रित कण्ना, एकत्र करना।

मुर संवेष्टने (६१४४, प०, मुरित) १ घेरना २ लपेटना ।

मुर्छा मोहसमुच्छाययोः (१।१२७, प०, मूर्च्छित) १ मुरफाना, मूछित होना. २ बढ़ना ।

मुर्वी बन्धने (१।३८४, प०, मूर्वति) १ बांधना, रोकना ।

मुल रोहणे (१०।५८ पाठा०, क्षीरतर०,उ०, मोलयित, ते)१ बोना, बीजारोपण करना।

मुष स्तेषे (१।४५८, क्षीरतर०, प०, मोषति; ६।६०, प०, मुष्णाति) १ चुराना, चोरी करना ।

मुस्यति) १ टुकड़े टुकड़े करना, कतरना, तोड़ना, चीरना।

मुस्त संघाते (१०।६६, उ०, मुस्तयित, ते) १ ढेर करना, बटोरना, एकत्र करना, राशि करना।

मुह वैचित्ये (४।५७, ५०, मुह्यति) १ पागल होना, बुद्धिश्रष्ट होना। सूङ् बन्धते (१।६६४, म्रा०, मवते) १ वांधना, ज्वज्जा।

मूज् **बन्धने (**६।११, उ०, मुनाति, मुनीते)१ वांधना, जकड़ना ।

मूत्र प्रस्रवर्षे (१०।३३०, उ०, मूत्रयति, ते) १ मूतना, पेशाब करना ।

मूर्ज मोहसभुच्छाययोः (११ १२७, पाठा०, प०, मूर्च्छित) १ मूर्च्छित होना, मोहित होना, ज्ञान-रहित होना. २ बढ़ना।

गूल प्रतिष्ठायःम्(११३५६, उ०, मूलति, ते) १ जड़ जमाना, दृढ़ बैठ जाना । रोहणे—(१०।७७, उ०, मूलयित, ते) १ बीजारोपण करना, बोना, कलम करना। उस्—१ जड़ से उसाड़ना।

मूल स्तेये (११४४४, प०, मूपति) १ चोरी करना. २ चुराना, ३ मूसना ।

मृक्ष संघाते (१।४४४, प०, मृक्षति) १ ढ़ेर करना, बटोरना, एकत्र करना ।

मृग अन्वेषणे (४, गणान्ते क्षीरत०, प०, सृग्यितः; १०।३२२, ग्रा०, मृगयते) १ मृगया करना, शिकार करना २ ढूंढना ।

मृङ् प्राणत्यागे (६।११३, ग्रा०, म्रियते) १ मरना, देहत्याग करना ।

मृजू शौचालंकारयोः (१०। २७४, उ०, मार्जयति, ते मार्जिति ) १ स्वच्छ करना, धोता, २ पवित्र होना. ३ संवारना, ग्रलंकृत करना ।

मृजूष् ( मृज् ) शुद्धौ (२।४६, प०, मार्ष्ट) १ घोना, स्वच्छ करना. २ संवारना । ग्रय—प्र—१ सफा करना, भाड़ना, बुहारना. २ स्वच्छ करना. पवित्र करना।

मृड सुखने (६।३६, प०, मृडति) १ सुख देना, प्रसन्न करना. २ सुखी होना, प्रसन्त होना।

मृड क्षोदे सुखे च (१।४८, प०, मृड्णाति) १ चूर्ण करना, कूटना, पीसना २ सुख देना, प्रसन्न करना।

मृण हिंसायाम् (६।४३, प०, मृणति) १ दुःख देना, पीड़ा करना ।

मृद क्षोदे (१।४७, प०, मृद्नाति) १ पीसना, कूटना, चूर्ण करना ।

मृधु उन्दने (१।६१३, उ०, मर्द्धात, ते) १ मार डालना या दुःख देना. २ ग्रार्ड करना, गीला करना, गीला होना।

मृश श्रामशंने (६।१३४, प०, मृशित) १ स्पर्श करना, छूना. २ देखना. ३ विचार करना। परा — १ बुद्धिपूर्वक कहना, सलाह देना। वि—१ विचार करना, मनन करना। सम् — १ स्पर्श करना।

मुष तितिक्षायाम् (४।५३, उ०,

मृत्यति, ते; १०।२७६, उ०, मर्ष-यति, ते, मर्पति १) १ सहन करना । m-१ गुस्सा करना । वि— १ विपत्ति में पड़ना ।

मृषु सेचने (१।४६८, प०, मर्थात) १ प्रोक्षण करना, सींचना।

मॄ हिं<mark>सायाम् (</mark>६।२१, प०, मृणाति) १ मोर डालना या दुःख देना, पीछे देना । प्रति—१ वदलना ।

मेट्ट मेडू उन्मादे (१।१८६ पाठा०, प०, मेटति, मेडति)१ पागल होना ।

सेथृ मेधाहिसनयोः (१।६१०,उ०, मेथिति, ते) १ समभना, जाननाः २ मार डालना या दुःख देना, पीडा करना । संगमे — १ इकट्टा करना ।

मेदृ मेधाहिसनयोः (१।६०६, उ०, मेदिति, ते) १ समभना, जाननाः २ मार डालना या दुःख देना, पीडा करना ।

मेघा आशुग्रहणे (११।११, प०, मेघायति) १ शीघ्र समभना, जल्दी जान लेना।

मेघृ मेधाहिसनयोः संगमे च (श६११, उ०, मेधित, ते) १ सम-भना, जाननाः २ मार डालना या दु:ख देनाः ३ इकट्टा करना, सङ्गिति करना, मेल करना।

१. श्राधृषाद्वा (१०।२३०) वचन से पक्ष में शप्।

मेपृ गती (१।२४८, आ०, मेपते) १ जाना २ सेवा करना।

मेवृ सेवने (१।३३७, ग्रा०, मेवते) १ सेवा करना।

मोक्ष ग्रसने (१०।१७७, क्षीरत०, प०, मोक्षयति) १ मुक्त करना, छोड़ देना।

म्ना श्रभ्यासे (१।६६३, प०, मनति<sup>९</sup>) १ विचार करना, मनन करना ।

म्रक्ष संघाते (१।४४४, प०, म्रक्षति) १ बटोरना, एकत्र करना, ढ़ैर करना. २ लेपन करना, लीपना।

सक्ष म्लेच्छने (१०।१३० पाठा०, उ॰, स्रक्षयति, ते) १ मिश्रित करना. २ ऋशुद्ध करना ।

म्र**छ स्लेच्छने** (१०।१३०, उ०, म्रच्छयति, ते) १ मिश्रित करना. २ ग्रगुद्ध बोलना।

भ्रद मर्बने (१।५१८, ग्रा०, भ्रदते) १ मर्दन करना, पीसना, कुटना ।

म्रु**चु म्रुञ्चु गतौ** (१।११६, प॰, म्रोचित, म्रुञ्चिति) १ जाना, स्थानान्तर करना ।

स्रोट्ट उन्मादे (१।१८६ पाठा०, प०, स्रोटति) १ पागल होना ।

स्रेडु उन्मादे (१।१८६, प०, स्रेडित)१ पागल होना । म्लक्ष संघाते (१।४४५ पाठा०, प०, म्लक्षति; म्लेच्छने —१०।१३०, उ०, म्लक्षयिति, ते)१ मिश्रित करना, एकत्र करना, २ अशुद्ध बोलना, असंबद्ध बोलना।

म्लुचु म्लुञ्चु गत्यथौ (१।११६, प०, म्लोचिति, म्लुञ्चिति) १ जाना, स्थानान्तर करना । श्रिभिनि —१ नीचे जाना, ग्रस्त होना ।

म्लेच्छ श्रव्यक्ते शब्दे-श्रव्यक्तायां वाचि वा (१।१२१, प०, म्लेच्छिति; १०।१३१ उ०, म्लेच्छयिति, ते) १ श्रस्यष्ट या श्रगुद्ध वोलना. २ श्रसं-बद्ध सम्भाषण करना, बोलना. ३ म्लेच्छ च्छ भाषा बोलना, जंगली भाषा बोलना।

म्लेट् उन्मादे (१।१८६, प०, म्लेटति) १ पागल होना ।

म्लेड उन्मादे (१।१८६ पाठा०, प०, म्लेडित) १ पागल होना।

म्ले<mark>वृ सेवने (१।३३७, ग्रा०,</mark> म्लेवते) **१** सेवा करना, शुश्रूषा करना, चाकरी करना।

म्ले हर्षक्षपे (११६४४, प०, म्लायति) १ थकना, श्रान्त होना. २ निरुत्साह होना. ३ नष्ट होना. ४ मुरभाना, कुम्हलाना ।

य

यक्ष पूजायाम् (१०।१६१, उ०,

१. पाद्याध्मास्थाम्ना० (ग्रप्टा० ७१२।७५) से 'मन' ग्रादेश ।

यक्षयति, ते) १ स्राराधना करना, पूजा करना, सत्कार करना।

यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु (१।७२८, उ०, यजति, ते) १ यज्ञ करना, हवन करना. २ देवपूजा करना. ३ ग्रर्पण करना, देना. ४ संगति करना, संयोग करना।

यती प्रयत्ने (१।२५, ग्रा०, यतते) १ यत्न करना, उद्योग करना. २ निश्चय करना, ठहराना ।

यत निकारोपस्कारवोः (१०। २०३, उ०, यातयित, ते) १ दु.ख देना. २ मारना, ठोकना, चपेटना. ३ ग्राज्ञा करना, ४ एकत्र करना, टोरना. ५ मना करना, रोकना। निर्—१ बदला चुका लेना, बैर शुद्धि करना. २ देना, दान देना. ३ ग्रपने पास दूसरे की जो वस्तु हो सो लौटा या वापिस देना. ४ माल बाहर भेजना। वि—१ धृष्टता करना।

यत्र (यन्त्र्) संकोचने (१०।३, उ०, यन्त्रयति, ते, यन्त्रति १) १ स्वा-घीन रखना. २ संकुचित करना ।

यभ मैथुचे (१।७०८, प०, यभित) १ मैथुन करना, संयोग करना।

यम उपरमे (१।७१०, प०, यच्छति २) १ प्रतिबन्ध करना, रोकना, अवरोध करना । ति-१ दौडाना, भगाना. २ कुलाचार करना. ३ ग्राक-लन करना, ग्राकर्षण करना, खींचना. ४ नियम में बांधना। उत्—(उ०3) १ यत्न करना, उद्योग करना. २ अपर उठाना. ३ अपर चढना। ठ्या-- ( प्रा० ४ ) १ कष्ट करना, मेहनत करना. २ व्यवहार करना. ३ अपना उद्योग करना । सन्नि-(प०) १ प्रतिरोध करना, रोकना । ग्रा-- (ग्रा० ) १ हाथ पंसारना, (प०) १ जाना. २ बलात्कार से लेना। सम् — ( उ०³) १ ग्रपनी वस्त्यों को एकत्र करना, ढेर करना. (प०) १ संयोग करना, मेल करना। **उप**-- ( उ०<sup>3</sup> ) १ विवाह करना, व्याहना, शादी करना. २ मान्य करना, र्स्वाकार करना. ३ विद्या से जीतना. विद्या के बल से स्वाधीन रखना ।

यम परिवेषणे (१०१६१, उ०, यमयित, ते; परिवेषणादन्यत—याम-यित) १ स्वाधीन रखना, काबू में रखना. २ पोषण करना, खाने को देना।

यसु प्रयत्ने (४११००, प०,

१. इदित् करण से पक्ष में शप्।

२. इषुगिषयमां छ: (ग्रष्टा० ७।३।७७) सूत्र से छकारादेश ।

३. अष्टा० १।३।७५ सूत्र से कर्त्रभिप्राय में भ्रा०, ग्रन्यत्र प०।

४. अष्टा० १।३।२८ सूत्र से ग्रकमंक से ग्रा०, ग्रन्यत्र प० ।

यस्यति) १ यत्न करना । श्रा— १ मेहनत करना, कष्ट करना । निर्—१ खोना ।

या प्रापणे (२।४२, प०, याति)
१ जाना. २ प्राप्त होना. ३ पहुंचना।
श्रमु—१ अनुसरण करना, पीछे पीछे
जाना । श्रमि—१ पहुंचना, पास
जाना । श्रमि—१ पहुंचना, पास
जाना । श्रमि—१ आना, प्रस्तुत होना।
उप—१ छोड़ना, त्याग करना ।
निर्—१ बाहर जाना, आगे जाना.
२ शीझता से निकल जाना । प्र—
१ जाना । प्रति—१ किसी ओर
जाना । प्रत्युत्—१ सामने जाना ।
समि—१ समीप जाना । समा—

याचृ याच्यायाम् (१।६०५, उ०, याचित, ते) १ याचना करना, मांगना. २ देने की चाहना करना, देने के लिये निकालना।

यु मिश्रगे ग्रमिश्रणे च (२।२६, प॰, योति) १ मिश्रित करना, मिलाप करना. २ पृथक पृथक् करना ।

यु जुगुप्सायाम् (१०।१७६, आ०, यावयते) १ ग्रपमान करना, दोष लगाना, निन्दा करना।

युगि (युङ्ग्) वर्जने (१।६१, प०, युङ्गिति) १ छोड़ देना,त्याग करना ।

युछ प्रमादे (१।१२६, प०,

युच्छति) १ दुर्लक्ष्य करना, श्रसाव-धान रहना, प्रमाद करना ।

युज समाधौ (४।६६, ग्रा०, युज्यते) १ चित्त स्थिर करना, मन को रोकना।

युज संयमने (१०।२३१, उ०, योजयित, ते, योजिति ) १ संयत करना, बांघना, वश में रखना।

युजिर् (युज्) योगे (७।७, उ०, युनक्ति, युङ्क्ते) १ जुड़ना, मिलाप करना, एकत्र करना । श्रमु—१ प्रश्न करना,पूछना. २ चौकस करना. ३ दोष लगाना । ग्रभि - १ बोलना. २ दोष लगाना. ३ फरियाद करना. ४ अद्-भुत प्रश्न करना । उप-१ खाना. २ उपयोग करना, काम में लाना. ३ जबरन लेना । नि-१ ग्राज्ञा करना, हुक्म करना. २ मिलाप करना, एकत्र करना । प्र - १ योग्य होना, फबना. २ यत्न करना. ३ मिलाप करना. ४ ऋण देना, पैसा उधार देना । वि -- १ म्रलग करना, पृथक् करना. २ प्रेरणा करना, भेजना । **विनि — १** व्यय करना, खर्च करना, नियमित करना. ३ भेजना, प्रेरणा करना ४ गृथना, एकत्र करना। विश्र-१ ग्रलग ग्रलग करना, विभक्त करना । **स**म्— १ युक्त करना, मिलाप करना । समा-१ बहुत विचार करना।

१. ग्राधृषाद्वा (१०।२३०) सूत्र से पक्ष में शप्।

युज् बन्धने (११७, उ०, युनाति, युनीते) १ बांधना, बन्धन करना, गूंथना।

युत् भासने (१।२६, आ०, योतते) १ चमकना, प्रकाशित होना ।

युध संप्रहारे (४।६२, म्रा०, युध्यते) १ युद्ध करना, लड़ाई करना, भगड़ना।

युप विमोहने (४।१२४, प०, युप्यति) १ चित्त वैक्लब्य होना, घबरा जाना ।

यूष हिसायाम् (१।४५७, प०, यूषित) १ मारना, दुःख देना, पीडा करना ।

येषृ प्रयत्ने (१।४११ पाठा०, ग्रा०, येषते) १ प्रयत्न करना. २ ग्राग्रह करना, चिपक के रहना ।

योह बन्धने (१११८८, प०, यौटति) १ बांधना, वश में रखना।

यौडू बन्धने (१।१८८ पाठा०, प०, योडति) १ बांधना, वश में एखना।

₹

रक्ष पालने (१।४४०, प०, रक्षति) १ रक्षण करना. पालन करना । परि—१ रक्षण करना, पालन करना, बचाव करना ।

रस रसि (रङ्ख्) गत्ययौ (१। ८८, प०, रसित, रङ्खित) १ जाना । रग श्रास्वादने (१०।२०६, उ०, रागयति, ते) १ स्वाद लेना, हिं लेना।

**रग रिग (रङ्ग्) गत्ययौं (१।** ६६, प०, रगति, रङ्गिति) १ जाना, रेंगना ।

रगे शङ्कायाम् (१।५३४, प०,रगति) १ शंका करना, सदिग्ध होना ।

रघ ग्रास्वाःने (१०।२०४, उ०, राघयति, ते) १ स्वाद लेना, रुचि लेना।

रिघ (रङ्घ्) गत्यर्थः (१।७४, ग्रा॰, रङ्गते) १ जाना ।

रिघ (रङ्घ्) भासार्थः भाषार्थों वा (१०।२२४, उ०, रङ्घयति, ते) १ चमकना, प्रकाशित होना. २ बोलना।

रच प्रतियत्ने (१०।२८६, उ०, रचयित, ते) १ रचना. २ शिल्प कर्य करना. ३ ग्रन्थ बनाना !

रञ्ज रागे (१।७२४. उ०, रजित, ते; ४।४६, उ०, रज्यति, ते) १ रंग देना, रंगना। अनु—१ किसी वस्तु में अनुरक्त होना, तत्पर होना, लवलीन होना, मोहित होना। अप—वि—१ विरक्त होना, तिरस्कार करना।

रट रठ परिभाषणे (१।१६३, २२६, प०, रटति, रठति) १ बोलना, सम्भाषण करना।

रण शब्दार्थः गत्यर्थः (१।३०३, ५३६, पर, रणति ) १ शब्द करना, ग्रावाज करना. २ जाना।

रद विलेखने (१।४३, प०, रदति) १ विदारण करना, चीरना. २ खोदना ।

रध हिंसासंराध्योः (४।८२, प०, रध्यति ) १ पूरा करना, समाप्त करना. २ अपकार करना, मार डालना या दुःख देना. ३ पक्व होना,पकना. ४ शुद्ध होना, निर्दोष होना, गलती न करना।

रप व्यक्तायां वाचि (१।२८४, प०, रपति) १ स्पष्ट बोलना।

रफ रफि (रम्फ्) गतौ (१।२८८, प०, रफांत, रम्फिति) १ जाना। हिंसायामेके - १ मार डालना धा दू:ख देना।

रबि (रम्ब्) शब्दे (१।२६२, ग्रा०, रम्बते) १ शब्द करना ।

रभ राभस्ये (११७०१, ग्रा०, रभते) १ ग्रानन्दित होना, प्रसन्न होना । आ - १ प्रारम्भ करना, शुरू करना. २ ग्रानन्दित होना, प्रसन्न होना ।

रमि (रम्भ) जब्दे (१।२७० चा०, रम्भते) १ शब्द करना, आवाज करना। परि-- १ प्रालिङ्गन करना, गले लगाना ।

रमु कीडायाम् (११६६२, ग्रा०,

रमते) १ रमना, ऋीडा करना, खेलना । **ग्रा**— ( प॰ ), उप--(उ०<sup>२</sup>), वि—(प०<sup>९</sup>) १ विराम करना, स्थिर रहना, ग्राराम करना।

रय गती (१।३२३, ग्रा०, रयते) १ जानाः २ हिलना ।

रवि (रण्व) गत्यर्थः (१।३६३, प०, रण्वति) १ जाना ।

रस शब्दे (१।४७२, प०, रसति) १ शब्द करना, ग्रावाज करना।

रस ग्रास्वादनस्नेहनयोः (१०। ३५८, उ०, रसयति, ते) १ स्वाद लेना, चखना. २ प्रीति करना. प्यार करना।

रह त्यागे (१।४८६, प०, रहति; १०।६४, उ०, राहयति, ते; १०। २८४ अदन्त:, उ०, रहयति, ते) १ छोडना, त्याग करना । वि---१ ग्रलग होना, भिन्न होना।

रहि (रंह) गतौ (१।४८७, प०, रहिति) १ वेग से जाना ।

रहि ( रहे ) भासार्थः भाषाथ बा (१०१२२४, उ०, रहयति, तें) १ चमकना, प्रकाशित होना २ बोलना, संम्भाषण करना।

रा दाने (२।५०, प०, राति) १ देना. २ मिल जाना।

राख जोवजालमथयोः (१।८६, प०, राखति) १ सूखना, ज्व होना.

१. ग्रह्मा० १।३।५३।। २. ग्रह्मा० १।३।५५।।

à

२ संवारना, भूषित करना, ग्रलंकृत करना. ३ कार्यक्षम होना, पूरा होना. ४ रोकना, निषेघ करना, विघ्न करना ।

राधृत सामर्थ्ये (१।७८, म्रा०, राधते) १ समर्थ होना, शक्य होना, योग्य होना।

राजृ दीप्तौ (१।५६६, ग्रा०, राजते) १ चमकना, शोभित होना। निर्—(नी) १ ग्रारती करना। वि—१ शोभित होना, प्रकाशित होना, चमकना २ जीतना।

राध वृद्धौ (४।६६, श्रकर्मकात् प०, राध्यति) १ सिद्ध होना २ बढना ।

राध संसिद्धौ (५।१७, प०, राघ्नोति) १ पूरा करना, सिद्ध करनः । श्रप—१ ग्रपराध करना । श्रा—१ ग्राराधना करना, च्पासना करना । सम्—१ सिद्ध करना ।

रासृ शब्दे (१।४१६, ग्रा०, रासते) १ शब्द करना।

रि हिं<mark>सायाम्</mark> (४।३०, प०, रिणोति)१ दुःख देना, पीडा करना ।

रि गतौ (६।११४, प०, रियति) १ जाना ।

**रिख गत्यर्थः (१।**८६, प०, रेखति) **१** जाना ।

रिगि (रिङ्ग्) गत्यर्थः (१।८८, प०, रिङ्गति) १ जाना । रिच वियोजनसंपर्चनयोः (१०। २४०, उ०, रेचयित, ते, रेचित) १ एकत्र करना, जोड़ना, बांधना. २ ग्रलग ग्रलग करना, फैलाना. ३ दस्त देना, पेट साफ करना, रेचक दवा देना।

रिचिर् (रिच्न्) विरेचने (७।४, उ०, रिणक्ति, रिच्क्ते) १ मल शुढि होना, दस्त खुलना, भाडा होना. २ गर्भपात कराना, गर्भ गिराना । प्राति—१ प्रतिरिक्त होना, प्रतिक्रमण करना । वि—१ मल शुढि होना, दस्त खुल कर होना, भाड़ा साफ होना।

रिफ कत्थनयुद्धनिन्दाहिसादानेषु (६१२३, प०, रिफिति) १ बोलना, कहना. २ युद्ध करना, लड़ाई करना, भगड़ना. ३ दोष लगाना, निन्दा करना. ४ दुःख देना, पीडा करना. ५ देना, दान देना. ६ आत्मप्रशंसा या स्तुति करना।

रिवि (रिष्व् ) गत्यर्थः (१। ३६३, प०, रिण्वति ) १ जाना ।

रिश्न हिंसायाम् (६।१२६, प०, रिश्नित) १ मार डालना या दुःख देना. २ मारने का यत्न करना ।

रिष हिंसार्थः (१।४६२, प०, रेषति; ४।१२०, प०, रिष्यति) १ मार डालना या दुःख देना, मारने का यत्न करना। रिह कःथनयुद्धनिन्दाहिसादानेषु (६१२४, प०, रिहति) १ कहना, २ स्रात्मप्रशंसा करना. ३ लड़ाई करना ४ निन्दा करना. ५ मार डालना या दु.ख देना, मारने का यत्न करना. ६ देना।

री गतिरेषणयोः (६।३२, प०, रिणाति) १ जाना. २ श्ररण्य पशु के समान पुकारना. ३ पीडा करना, दुःख देना।

रीङ् स्रवणे (४।२६, ग्रा०, रीयते) १ भरना, चूना, टपकना. २ गिरना, नीचे ग्राना ।

रु शब्दे (२।२८, प०, रौति) १ शब्द करना, ग्रावाज करना ।

रुङ् गतिरेवणकोः (१।६८६, ग्रा०, रवते) १ जाना, चलना. २ मार डालना या दुःख देना. ३ बोलना, सम्भाषण करना. ४ क्रोध करना, गुस्सा करना।

रुच दीप्तावभिप्रीतौ च(१।४६६, ग्रा॰, रोचते) १ चमकना, प्रकाशित होना. २ ग्रानन्द करना, प्रसन्न होना, उत्साह करना. ३ रुचना।

रुज हिंसायाम् (१०।२२७, उ०, रोजयति, ते) १ मारना, दःख देना ।

रुजो भङ्गे (६।१२६, प०, रुजित) १ दुःख से या रोग से पीडित होना. २ वक होना, बांका होना, टेढा होना. ३ टूट जाना। रुट उपघाते (१।५००, ग्रा०, रोटते) १ प्रतिबन्ध करना, रोकना. २ भगड़ना ३ कामवेग से तड़फना, जमीन पर लेटना।

रुट रोषे (१०।१४१, उ०, रोट-यति, ते) १ क्रोध करना, गुस्सा करना ।

रुट भासार्थः भाषार्थी वा (१०। २२४, उ०, रोटयित, ते) १ चमकना, प्रकाशित होना. २ बोलना, भाषण करना ।

रुटि (रुण्ट) स्तेये (१।२१६, प०, रुण्टिति) १ चुराना, मूसना ।

रुठ उपघाते (१।२८८, प०, रोठित) १ मारना, नीचे गिरना. (१, च्वाचित्कः, क्रा∙, रोठते) १ रोकना, भ्राड़े ग्राना ।

**रुठि (रुण्ठ्) स्तेबे(१**२२०, प०, रुण्ठिति) १ चुराना, मूसना ।

**रुठि (रुण्ठ) गतौ (१।२३७,प०,** रुण्ठति) १ जानाः २ स्रालस्य करनाः ३ लगडाना*।* 

रुदिर् (रुद्) श्रश्नुविमोचने (२। ६०, प०, रोदिति) १ रोना. २ रोते रोते कहना। उपा—१ रो रो कर शान्त करना. २ दूसरे के लिये रोना।

**रुध कामे** (४।६३, श्रनुपूर्वः, प०, श्रनुरुध्यते) १ क्रुपालु होना, दपा करना २ श्रनुमोदन देना, सलाह करता. ३ शोक करना, रोना. ४ चाहना ।

रुविर् (रुष्) झावरणे (७११, उ०, रुणाँह, रुन्धे) १ रोकना. २ घेर लेना, घेरना। अभिसम् १ प्रतिरोध करता, मना करना। भ्रव — १ साव-धान रहना, दक्षता से रहना। उप — १ घेरना, घेर लेना, सेना के द्वारा घेरना। प्रति — १ रोकना। सन्ति — १ बन्द करना, सैन्य ग्राटि से बन्द करना।

रुप विमोहने (४।१२४, प०, रुप्यति) १ विकल चित्त होना, भ्रान्त होना, घबरा जाना ।

**रुश हिसायाम् (**६।१२६, प०, रुशति) १ मार डालना या दुःख देना।

रुशि (रुंश्) भासार्थः भाषार्थों वा (१०१२२४, उ०, रुशियति, ते, रुशिति ) १ चमकना, प्रकाशित होना. २ बोलना।

रुष हिंसार्थः (१।४६२, प०, रोषति; ४।१२०, प०, रुप्यति) १ मार डालना या दुःख देना, मार डालने का यत्न करना ।

रुष रोषे (१०।१४०, उ०, रोषयति, ते) १ कोघ करना, गुस्सा करना। रह बीजजन्मिन प्राहुमीन च (१। ५६६, प०, रोहित) १ बीज से उत्पन्न होना, बीज का उगना. २ उत्पन्न होना, पैदा होना, प्रकट होना. ३ जन्म होना, जन्म लेना। श्रीध—१ ऊपर चढ़ना, चढ़ना, ग्रारोहण करना। श्राव — १ उत्पना, नीचे ग्राना। ग्रा—-१ ग्रारूढ़ होना, ऊपर बैठना. २ ऊपर चढ़ना। प्र—१ उगना, ग्रङ्कुर उत्पन्न होना।

रूक्ष पारूषे (१०।३३१, उ०, रूक्षयित, ते) १ कठिन होना, रूक्ष होना. २ कठोर वचन बोलना. ३ नीरस होना, सुखना ।

रूप कियायाम् (१०।३६०, उ०, रूपयित, ते) १ बनाना, ग्राकार बनाना, रचना करना. २ मन में रूपाकृति लाना । नि – १ स्पष्ट बोलना, समभा के कहना. २ वाद करना, वाद विवाद करना, बहस करना।

रूष भूषायाम् (१।४५५, प०, रूपित) १ संवारना, ग्रलंकृत करना, श्रृंगार करना।

रेक दांकायाम् (१।६५. ग्रा॰, रेकते) १ शंका करना, संदिग्ध होना । भ्राः—१ ग्राधिक संदिग्ध होना ।

रेखा क्लाघासादनयोः (११।३३, प०, रेखायति) १ स्तुति करनाः

१. इदित् करण से पक्ष में शप्।

२ उत्कर्षकी सीमा वनना. ३ रेखा बीचना।

रेजू दोन्ती (१।१११, क्षीरत० पाठा०, ग्रा०, रेजने) १ चमकता, प्रकाशित होना।

रेट्ट परिभाषणे (१।६०६, उ०, रेटिनि, ने) १ बोजना, सम्भाषण करना । याञ्चायाम् — १ याचना करना सांग्रना ।

रेषृ गतौ (शरप्रम, म्ना०, रेपते) १ जाना। शब्देऽपि—शब्द करना।

रेभृ अन्दे (१।२६६, ग्रा०, रेभते) १ शब्द करना।

रेवृ प्लवगती (१।३३१, ग्रा॰, रेवते) १ उड़कर जाना. २ तैर कर पार जाना. ३ नदी के समान बहना ॥

रेषु श्रन्यक्ते शब्दे (१।४१३, ग्रा०, रेषते) १ ग्रस्पष्ट शब्द करना. २ हिनहिनाना. ३ जोर से चिल्लाना।

रै शब्बे (१।६४६, प०, रायति) १ शब्द करना ।

रोड़ उन्मादे (१।२४६, प०. रोडित)१ उन्मत्त होना, पागल होना. २ श्रपमान करना ।

रीड्ड श्रमादरे (१।२४५, ५०, रौडति) १ श्रपमान करना, तिरस्कार करना । ल

लक्ष दर्शनाङ्कनयोः (१०।५, उ०, लक्षयित, ने; ग्रालोचने — १०।१६४, ग्राल, लक्षयते) । देखनाः २ चिह्न करनाः, संकेन लयानाः ३ तारतम्य देखनाः विवेचन करनाः, निरूपण करनाः। उप — १ एक ग्रथं के कहने से दूधरे ग्रथं का बोध करनाः। सम् — १ ग्रच्छी नरह जाननाः।

लख लखि ( लङ्ख् ) गत्यथी (११८८, प०, लखित, लङ्खित) १ जाना, हिलना।

लग श्रास्वादने (१०।१८७, क्षीरत०, उ०, लागयति, ते) १ स्वाद लेना. चखना । क्विचिद् श्राच्छादने — १ दकना, सम्पादित करना ।

लॉग (लङ्ग्) गत्यर्थः (१।८८, प०, लङ्गिति) १ जाना, लंगडाना ।

लगे संगे (१।४३४, उ०, लगति) १ संयोग होना, मिलाप होना. २ स्पर्श होना, छना ।

लिंघ (लङ्घ्) गतौ भोजनित्वृत्ती च (१।७४, ७४, ग्रा॰, लङ्घते) १ जाना. २ उपवास करना, भूखा रहना । उत्—१ लांघना, पर्यादा का ग्रतिक्रमण करना ।

लिंध (लड़्घ्) शोषणे (१।६४, प०, लङ्क्षिति) १ कम होना, न्यून होना, ग्रह्म होना. २ शुष्क होना, मूखना । तिष (लङ्घ्) भासार्थः भाषार्थो वा (१०।२२४, उ०, लङ्घयित, ते) चमकना. २ ग्रागे बढ़ जाना. ३ बोलना ।

लछ लक्षणे (१।१२२, प०, लच्छति) १ चिह्न करना, निशान करना. २ ध्यान में रखना, दिल में धरना।

सज ग्रयवारणे (१०।११, उ०, लाजयित, ते) १ ढांकना, छिपाना. २ दूर करना ।

लंज संजि(सञ्ज्)भजंने (१।१४७, प॰, लजति, लञ्जति) १ भूंजना, तलना, भूनना। भत्संने— १ ग्रपमान करना, धिक्कारना।

मज लीज (लञ्ज्) भातार्थः, भाजार्थों वा (१०।२२४, उ०, लाज-यति, ते) १ चमकना. बोलना।

सन लिज (लञ्ज्) प्रकाशने (१०। ३४७, ३४८, उ०, लजयित,ते, लञ्ज-यित, ते) १ प्रकट होना, स्पष्ट होना ।

लिज(लञ्ज्)हिंसाबलादानिकेतनेषु (१०।३५, उ०, लञ्जयित, लञ्जित १ हो) १ दुःख देना, पीड़ा करना. २ दृढ होना, बलवान् होना. ३ देना. ४ रहना, वास करना।

तजी बीडायाम् (६।१०, ग्रा०, लजते) १ लज्जित होना, मुह छिपाना। लट बाल्ये (१।१६४, प०, लटित) १ बालक के समान चेष्टा करना, बोलना. २ ग्रत्प भाषण करना, थोड़ा बोलना।

सड विलासे (१।२४८, प०, लडित) १ कीडा करना, मौज करना. २ जीभ बाहर निकालना।

**लड उपसेवायाम् (१०**1७, उ०, लाडयति, ते) १ पालन करना. २ चाहना ।

लिंड (लण्ड्) उत्क्षेपणे (१०।६, उ०, लण्डयति, ते, लण्डिति १)१ ऊपर को फ्रेंकना, ऊपर उड़ाना।

सिंड (लण्ड्) भासार्थः भाषार्थों वा (१०।२२४, उ०, लण्डयति, ते, लण्डति । चमकनाः २ बोलना, भाषण करना।

सप स्थकायां वाचि (१।२५५, प०, लपित) १ स्पष्ट बोलना। श्रनु—१ दूसरे के समान बोलना, यथामित बोलना. २ प्रत्युत्तर देना। श्रप—१ स्वीकार नहीं करना, मान्य नहीं करना। श्रा—१ विचार करना, पूछना. २ श्रालाप करना। श्र—१ विकना, बकवास करना। प्रति—१ प्राप्त होना, मिलना। वि—१ रोना, शोक करना। विप्र—१ भाषण का खण्डन करना, प्रतिषेध करना। सम—१ बोलना, भाषण

१. इदित् करण से पक्ष में शप्।

करना. २ वऽट करना, व*ञ्*चना करना।

लिब (लम्ब्) शब्दे, श्रवसंसने च (१।२६२, २६३, श्रा०, लम्बते) १ शब्द करना, श्रावाज करना. २ लटकना. ३ नीचे श्रींधा गिरना। श्रव—१ लटकना, श्राश्रय करना. २ टिकाना, श्राश्रय देना. ३ टिकना. ४ नीचे शिर श्रीर ऊपर पांव करके लटकना । श्रा—१ विश्वास करना, भरोसा करना। वि—१ देर करना।

लभष् (लभ्) प्राप्तौ (१।७०२, श्रा०, लभते)१ प्राप्त होना, मिलना । श्राः—१ स्पर्श करना १ ।

सर्व गती (१।२८८, प०, लर्बति) १ जाना ।

लल विलासे (१।२४८ पाठा०२,
 प०, ललित) १ कीडा करना, खेलना.
 २ जीभ बाहर निकाल के हिलाना।

लल ईप्सायाम् (१०।१५६, ग्रा०, लालयते) १ इच्छा करना, चाहना. २ रखना, टिकाना, स्थापित करना. ३ रमण करना, खेलना, रित करना।

लश शिल्पयोगे (१०।१७४ पाठा०,

क्षीरतर०<sup>3</sup>, प०, लाशयति) १ चतुर होना, कला कौशल जानना।

लष कान्तौ (१।६२८, उ०, लषित, ते) १ इच्छा करना, चाहना। श्रिम—१ चाहना।

लष शिल्पयोगे (१०।१७४ पाटा, क्षीरतर०<sup>3</sup>, प०, लाषयति) १ चतुर होना, कला कौशल जानना ।

लस इलेषणकीडनयोः (१।४७३, प०, लसित) १ ग्रालिङ्गन करना, गले लगानाः २ कीडा करना, खेलना, रमण करना । उत्— १ चमकना, तेजोयुक्त होनाः २ ग्रानिदत होना, प्रसन्न होना। वि—१ विलास करना, रमण करना ।

लस जिल्पयोगे (१०।१६४, उ०, लासयित, ते) १ चतुर होना, कुशल होना, कला कौशल जानना ।

लस्जी दीडायाम् (६।१०, श्रा०, लज्जते) १ लज्जित होना, शरमानाः घबरा जाना ।

ला श्रादाने (२।५१, प०, लाति) १ लेना, ग्रहण करना. २ देना $^{4}$ , दान देना।

लाखृ शोषणालमर्थयोः (१।८६,

१. हृदयमालभते, गृह्यसूत्रों में। २ डलयोरेकत्वस्मरणात्।

३. १७४ संस्या क्षीरतर०, की है। यह 'लस' (१०।१६४) का पाठान्तर है।

४. 'लादाने' ऐसे संहिता पाठ में 'ग्रादाने' 'दाने' दोनों प्रकार से सन्धिच्छेद हो सकता है।

प०, लायति) १ बुष्क होना, कार्य- लिङ्गिति १) १ धनेक नरह का रंग क्षम होना, नमथं होना. २ भूपिन करना, संवारता. ४ मना वाना, निषेध करना ।

लाघ सामधर्वे (१।७८, ग्रा०, लायते) १ लायक होना, कार्यक्षम होता, समर्थ होना ।

लाछि (लाइछ) लक्षणे (१। १२२, प॰, लाङ्ग्रति) १ जिल्ल करना निदान लगना 1

लाज लाजि (लाङ्ज) भर्जने भःसंने च (१।१४=, प०, लाजति। लाञ्जिति) १ भूतना. २ दोण लगाना, निन्दा करना।

लाट जीवने (११।३०, प०, लियति) १ जाना २ स्राना। लाट्यति ) १ जीना ।

लाभ प्रेरणे (१०।३६३, प०, लाभयति ) १ प्रेरणा करना, भेजना. २ उडाना, फेंकना।

लिख अक्षरविन्यासे (६।७४, प॰, लिखनि) १ लिखना।

लिगि (लिङ्ग) गत्यथं: (१।८६, प०, लिङ्गिव) १ जाना । या -भ्रालिङ्गन करना, गले लगाना।

(१०।२०८, ७०, लिङ्मयति थे, करना, सम्पादित करना ।

देना, रमाना ।

लिट ग्रह्महरानयोः (११,३६, प०, लिटची १ ग्रस्य होना, कम होता २ बोप लगाना, निन्दा करना।

लिंग उपदेहें (६।१४२, उ०, निम्पति, ते) १ जीपना, पोनना, विलेपन करना. २ वढाता, अधिक कर्ना ।

लिश यहरीभावे (४।६८, प०, निक्याति) १ कम करना, न्यून कारती।

लिश गतौ (६।१३० प०,

लिह ग्रास्वादने (२१६, उ०, लेडि, लीडे) १ चाटना, चयना ।

ली लीङ इलेषगे(लीङ-४।२६, ग्रा०, लीयते; ली - ६।३३, प० लीनाति) १ यूक्त होनाः प्राप्त होनाः मिलना ।

ली द्रवीकरणे (१०।२३५, उ०, साययति, ते, स्विति : लीनपति :, ते) १ पनला करना, गलाना । घा -लिगि (तिङ्ग) चित्रीकरण १ वर्च करना । प्रवि--१ प्राप्त

१. इदिन करण से पक्ष में जप।

२. आध्याहा (१०।२३०) सं पक्ष न जपा

३. लीलोर्न ग्लकावन्यतरस्यां स्नेहनिपातने (ग्रप्टा० ७।३।६३) मुत्र से नुक् पक्ष में।

लुजि ( लुञ्ज् ) हिसाबलादान-निकेतनेषु (१०।३४, उ०, लुञ्जयति, ते)१ पीड़ा करना, दु ख देना. २ मोटा होना, वली होना. ३ देना. ४ उहना, वास करना।

लुञ्च प्रधनयने (१।११४, प०, लुञ्चिति) १ कतरना चीरना. तोड़ना. २ छीलना, छाल निकालना. ३ वाल ग्रादि को उखाड़ना।

लुट विलोडने (१६२०७, प०, लोटति) १ विलोडना, कांपना, हिलना।

लुट उपधाते (१।५००, ग्रा०, लोटते) १ प्रतिबन्ध करना, रोकना. २ ढकेलना, धक्का मारना ।

लुट संक्षेषणे (६।५६, ४०, लुटांत) १ संयोग करना, मिलाप करना, जोड़ना, २ स्रालिङ्गन करना ।

लुट भासार्थः भाषार्थो वा (१०। २२३, उ०, लोटयित, ते) १ चम-कना. २ योलना, भाषण करना।

लुटि (लुष्ट्) स्तेये (१।२१६, प०, लुण्टिति; १० क्वानित्कः, प०, लुण्टयति) १ चराना, मूसना, ल्टना. २ श्रपभान करना, श्रप्रतिष्टा करना ।

लुट उपघाते (११२२८, ४०) लोठति; ११५०० क्वचित्, ग्रा०, लोठते) १ नीचे गिराना ।

लुठ संइलेषणे (६१६०, प०,

लुठिति) १ ्रूमि का स्पर्श करना, जमीन पर लोटना. २ भरना, बहना। लुटि (लुण्ट्) स्तेये (११२२०, प०, लुण्टोत) १ चुराना, मूसना।

लुठि (लुष्ठ्) भ्रालस्ये प्रतिधाते च (१।२३५, प०, लुण्डित) १ भ्रल-सानाः २ अंगडानाः ३ रोकनाः।

लुढि (लुष्ठ्) नतौ (१।२३७, प०, लुण्ठति) १ जाना, लुड़कना ।

खुण्ड स्तेये (१०१३२, उः, लुण्डयित, ते) १ चुराना, सृटना ।

लुषि (लुन्य्) हिसासंक्लेशनयो: (१।६६, प०, लुन्यिति ) १ मार डालना, युख देना. २ क्लेशित करना, श्रान्त करना. ३ कप्ट करना, श्रम करना. ४ पीडा भोगना।

लुप विमोहने (४।१२४, प०, लुप्यति) १ मतिभ्रंश होना, चूकना. २ मतिभ्रंश कराना, चूक कराना।

लुष्तृ छेदते (६।१४०, उ०, लुम्पति, ते) १ कतरना, चीरना, टुकड़े टुकड़े करना, नष्ट करना. २ धिसना । वि—१ लुप्त करना ।

ल्बि (लुम्ब्) क्रवंने (१।२६१, प०, लुम्बित; १०।१२४, उ०, लुम्बित, ते,) १ मार डालगा. २ दु:ख देता पीडा करता. ३ गोवना, नोचना। स्रदर्शने—१ नष्ट होना, गुप्त होना, स्रदृश्य होना।

ल्म गार्ध्य (४।१२५, प०,

लुभ्यति) १ ग्राशा करना, चाहना, लोभ करना। प्र—सम् - १ लुभाना, ग्राकर्षण करना, खींच लेना।

लुभ विदोहने (६।२२, प०, लुभित) १ मितिभ्रंश होना, भ्रान्त होना।

**लूज् छंदने (**६।१२, उ० लुनाति, लुनीते) १ कतरना, चीरना ।

लूष भूषायाम् (१।४५५, ५०, लूषित) १ संवारना, श्रृंगार करना, मुशोभित करना ।

लूष हिंसायाम् (१०।७७, उ०, लूषयित, ते) १ दुःख देना, पीडा करना।

लेट पूर्वभावे स्वप्ने च (११।६, प०,लेटचित) १ पहिले होना. २ सोना। धौरर्ये च – १ जुवा खेलना।

ले**पृ गतौ** (१।२५८, ग्रा०, लेपते) १ नजदीक जाना, समीप ग्राना । **शब्दे**—१ शब्द करना, ग्रावाज करना ।

लेला दीप्ती (११।७, प०, लेलायति) १ चमकना, प्रकाशित होना. २ शोभित होना, शोभा पाना ।

**लोक दर्शने** (११६२, ग्रा०, लोकने) १ देखना ।

लोक्न भासार्थ: भाषार्थी वा(१०। २२३, उ० लोकयित, ते) १ चम-कना, प्रकाशित होना. २ भाषण करना, बोलना । **लोचृ दर्शने**(१।६८, ग्रा०, लोचते**)** १ देखना ।

लोचृ भासाथः भाषाथां वा(१०। २२३, उ॰, लोचयित, ते) १ चम-कना, प्रकाशित होना. २ भाषण करना, बोलना । ग्रा—१ विचार करना, मनने करना।

लोट पूर्वभावे स्वप्ने च (११।६, प०. लोटचित) १ पहिले होना, सोना । धौरर्ये च—जुवा खेलना ।

**लोड़ उन्माने** (११८४६, प०, लोडित) १ मूर्ख होना, पागल होना, उन्मत्त होना ।

**लोष्ट संघाते** (१।१५⊏, ग्रा०, लोष्टते) १ एकत्र करना, ढेर कर~ा, राशि करना ।

## ब

विक (वड्क्) कौटिल्ये गतौ च (१।६६, ७४, ग्रा॰, वङ्कते) १ वक होना, टेढ़ा होना, दुष्टता करना, नमना. २ वक करना, टेढ़ा करना, दुष्टता करना, नमाना. ३ टेढ़ा जाना।

वक्ष रोषे संघाते च (१।४४३, प०, वक्षति) १ कोघ करना, गुस्सा होना. २ वटोरना, ढेर करना।

वख विख (वङ्ख् ) गत्यथौं (१।८६, प०, वखति, वङ्खति ) १ जाना ।

विग (बङ्ग्) गत्यर्थः (१।८८, प०, वङ्गति)१ जाना. २ लगड़ाना । विध (वङ्घ्) गत्याक्षेपे (१।७६, ग्रा॰, वङ्घते) १ जाना. २ दोष लगाना, निन्दा करना. ३ प्रारम्भ करना, शुरु करना ।

वच परिभाषणे (२।४६, प०, विक्तः; १०।२६६, उ०, वाचयित, ते, वचितः) १ बोलना, कहना. २ सम-भाना, जनाना. ३ पढ़ना, ग्रध्ययन करना। प्र-१ बोलने का प्रारम्भ करना।

वज गतौ (१।१५४, प०, वजति) १ जाना ।

वज मार्गसंस्कारगत्योः (१०।६६ क्षीरतर०, उ०, वाजयित, ते)१ जाना. २ सिद्ध करना, तैयार करना. ३ वाण में पङ्क लगा के तैयार करना।

वञ्चु गत्यर्थः (१।११६, प०, वञ्चति) १ जाना ।

वञ्चु प्रलम्भने (१०११७२, ग्रा०, वञ्चयते, वञ्चते<sup>२</sup>)१ ठगना, फंसाना, प्रतारणा करना ।

वट वेष्टने (१।१६६, प०, वटित) १ घेरना, घेर लेना. बांघना, गूंथना, बटना, एकत्र करना।

वट परिभाषणे (१।५२६, प०, व वटति) १ बकना, बक्वाद करना।

यति, ते) बटना, गूथना।

वट विभाजने (१०।३४६, उ०, वटयित, ते) १ विभाग करना, ग्रलग ग्रलग करना।

विट (वण्ट्) प्रकाशने (१०। ३४८, उ०, वण्टयित, ते) १ प्रका-शित होना, प्रकट होना ।

विट (वण्ट्) विभाजने (१०।३४८, उ०, वण्टयित, ते, वण्टित <sup>3</sup>) १ पृथक् करना, सलग करना, हिस्सा करना, बांटना ।

वठ स्थौल्ये (१।२२३, प०, वठित) १ शक्तिवान् होना, स्थूल होना, मोटा होना ।

विठ (४००८) एकचर्यायाम् (१। १६२, ग्रा०, वण्ठते) १ ग्रकेला जाना ।

विष्ठ ( वण्ठ् ) विभाजने (१०। ५४, उ०, वण्ठयति, ते, वण्ठति <sup>३</sup>) १ विभाग करना, बांटना ।

विद (वण्ड्) विभाजने (१। १७१, ग्रा०, वण्डते; १०।४४, उ०, वण्डयिन, ते, वण्डति<sup>3</sup>) १ विभक्त करना, बांटना, ग्रलग ग्रलग् करना।

वण शब्दार्थ (१।३०३, प०, वणति) १ शब्द करना।

१. आय्षाद्वा(१०।२३०)से पक्ष में शप्। २. द्र० सायणीया घातुवृत्तिः।

३. इदित् होने से पक्ष में शप्। ४. म्रष्टा० १।३।४७-५०, ७३ से म्रथं विशेष में कहीं म्रात्मनेपद, कहीं उभयपद का विद्यान किया है।

उ॰, वादयति, ते, वदति ) १ कहना, स्पष्ट कहना. २ समभाना । ग्रन्— ( थ्रा० ) १ यनन्तर बोलना, साथ बोलना, पीछे मे बोलना। श्रव-(उ०) १ निन्दा करना, अपकार कारक भाषण करना । ग्रभि--(प०) १ सत्कार पूर्वक अभिनन्दन करना, नमस्कार करना। उप-(आ०) १ समभा कर कहना। निर-( प० ) १ स्वच्छ बोलना, साफ कहना । परि — (प०) १ विरुद्ध बोलना। प्र-(प०) १ चार ग्राद-मियों के सामने बोलना, घटकर्णी करना । प्रति—(प०) १ उत्तर देना, जवाब देना। वि — (ग्रा०) १ वाद विवाद करना, विरुद्ध पक्ष की बात करना, बहस करना। विप्र- (उ०) १ विश्रलाप करना, बकवाद करना, निष्ठर बोलना । विसम - (प०) १ वचन भंग करना, कहने के अनुक्ल न करना। सम्प्र- (ग्रा०) १ एकत्र होकर स्पष्ट कहना। (प०) १ सभी का एक साथ स्पष्ट बोलना ।

विद (वन्द्) श्रभिवादन स्तुत्योः (१।१०, ग्रा०, वन्दते ) १ सत्कार पूर्वक कुशल प्रश्न पूछना. २ प्रशमा करना, स्तुनि करना. ३ वन्दना, वन्दन करना।

यन **बाब्दे संभक्ती** (१।३१२, ६**१**३, प०. बननि; १०, क्याचिक्तः, प०, वनयित) १ शब्द करना. २ सेवा करना, चाकरी करना. ३ सहायता करना. ४ ग्रापद्गस्त होना ।

वनु याचने (६।६, उ०, वनुते, वनोति) १ चाचना करना, मांगना । णिच् — (१।५४४ मित्, उ०, वनयित, ते) १ दुःख देना. २ कोई धन्धा करना, उद्योग करना ।

वप बीजसन्ताने छेदने च (१। ७२६, उ०, वपति, ते)१ बीज बोना, बोना. २ उत्पन्न करना, पैदा करना. ३ अन्नादि काटना ४ हजामत करना।

वभ्र गत्यर्थः (१।३७४, प०, वञ्रति) १ जाना, स्थानान्तर करना ।

वम उद्गिरणे (१।५८८, प०, वमति) १ कै होना, वमन होना।

वस गती (१।३२०, ग्रा० वसते) १ जाना, स्थानान्तर करना ।

वर ईप्सायाम् (१०।२८०, उ०, वरयित, ते) १ इच्छा करना, चाहना, ग्राज्ञा करना ।

वरण गतौ (१११२१, प०, वर-ण्यति) १ जाना ।

वर्च दोप्तौ (११६६, आ०, वर्चने) १ प्रकाशित होना, चमकना।

वर्ण प्रेरणे वर्णने च (१०।१६, २०, उ०, वर्णयति, ते) १ म्राज्ञ करता, प्रेरणा करता, भेजना. २ रंग देना, रंगना।

१. ग्राधृषाद्वा (१०।२३०) से वक्ष में शप्।

वर्ण क्रियाविस्तारगुणवचनेषु (१०।३३५, उ०, वर्णयति, ते) १ वर्णन करना, बखानना. २ विस्तृत करना, फैलाना. ३ प्रशंसा करना. ४ चमकना, प्रकाशित होना :

वर्ष छेदनपुरणयोः (१०।१२२, उ०, वधयति, ते)१ काटना भ चीरना. २ भरना, पूर्ण करना।

वर्ष स्नेहने (१।४०८, ग्रा०, वर्षते) १ गीला होना, भीगना ।

वर्ह परिभाषणहिंसाऽऽच्छादनेष् (१।४२६, ग्रा०, वहंते) १ बोलना, कहना. २ मार डालना या दू:ख देना. ३ ग्राच्छादित करना, ढकना।

वहं भासार्थः भाषार्थी वा (१०। २२३, उ०, वहंयति, ते) १ चमकना, प्रकाशित होना. २ बोलना. ३ स्मरण करना, याद करना।

वल संवरणे संचलने च (१।३३१, या०, वलते) १ याच्छादित करना, ढकना. २ घरना, ३ जाना ।

बत्क परिभाषणे (१०।३८, उ०, चल्कयति, ते) १ बोलना ।

वल्पति) १ जाना, फुदकते हुए चलना। पोशाक धारण करना।

सम्मान करना. २ मीठा बोलना। करना, प्रीति करना. २ मार डालना.

वत्भ भोजने (१।२७४, ग्रा०, वल्भते) १ खाना, भक्षण करना ।

बल्युल लवनपवनयोः (१०।३०६, उ॰, पाटा॰<sup>२</sup>, वल्युलयति, ते) १ स्वच्छ करना. २ कतरना, चीरना, तोड्ना पतने च-१ गिराना र

वहल संवरणे संचलने च (१।३३१. ग्रा०, वल्लते) १ ग्राच्छादित करना ढकना. २ जाना ।

वत्ह परिभावणहिंसाऽऽच्छादनेव (१।४२६, ग्रा०, वल्हते) १ बोलना, कहना. २ मार डालना या पीडा करना. ३ ग्राच्छादित करना, ढकना।

वल्ह भासार्थः भाषार्थी वा (१०। २२३, उ०, वल्हयति, ते) १ प्रका-शित होना, चमकना. २ बोलना।

वश कान्तौ (२।७२, प०, वध्ट) १ इच्छा करना, चाहना।

वष हिसार्थः (१।४६२, प०, वपति) १ मार डालना, पीडा करना।

वष्क दर्शने (१०।३४३, उ०. वष्कयति, ते) १ देखना।

वस आच्छादने (२।१३, आ०, बन्ग गत्यर्थ: (१।८८, प०, वस्ते) १ वस्त्र पहिरना, ग्रोहना,

वत्य पूजामश्धूर्ययोः (११।३, वस स्नेहच्छेदापहरणेषु (२०। प॰, वल्गूयति) १ पूजा करना, २१३, उ०, वासयति, ते) १ ध्या

१. प्राइ नाभिवधनात् पुनो जातकर्म विधीयते । मनु २।२१ ।।

२. द्र० क्षीरतरव १०।२६७॥

३ कतरना, चीरना. ४ नष्ट करना, ले लेना।

वस निवासे (१।७३१, प०, वसित करना, टिकना, निवास करना। श्रिष्य—१ ऊपर बैठना. २ उपभोग करना, काम में लगाना। उप—१ उपवास करना, भूखा रहना। नि—१ रहना, वास करना, बाहर जाना । सम्—१ सहवास करना, सःथ रहाा, एकत्र करना।

वसु स्तम्भे (४।१०४, प०, वत्पति) १ मन से या शरीर से सीवा होना. २ निश्चल होना.।

वस्क गत्यर्थः (१।७४, म्ना०, वस्कते) १ जाना ।

वह प्रापणे (१।७३०, उ०, वहति, ते) १ बहना, भरना, २ ढोना, ढो ले जाना।

वहि (वंह् ) वृद्धौ (१।४२२, ग्रा०,वंहतं) १ वढ़ना ।

वा गतिगत्धनयोः (२।४३, प०, वाति) १ जाना, पवन सा चलना । नि—१ नष्ट होना, पवन से बुभना. पीडा करना दुःख देना ।

वाक्षि ( वाङ्क्ष् ) काङ्क्षायाम् (१।४४६, प०, वाङ्क्षति) १ इच्छा करना, चाहना ।

वाक्षि (दाञ्छ) इच्छायाम् (१। १२३, प०, वाच्छति)१ इच्छा करना, चाहनः । वाड् **ग्राप्लाध्ये** (१।१८४, ग्रा०, वाडते) १ स्नान करना, नहाना, ग्रङ्ग धोना।

वात सुखतेवनयोः गतौ च (१०। ३०७, ज०, वातयित, ते) १ सुखी होना, म्रानन्द करना. २ सेवा करना, ३ जाना ।

वावृतु वरणे (४।४६, भ्रा०, वावृत्यते) १ सेवा करना, शुश्रूषा करना, नाकरी करना. २ ढूंढ निका-लना, पसन्द करना ।

वाकृ काब्दे (४।५२, भ्रा०, वाक्यते) १ शब्द करना, म्रावाज करना. २ पक्षी के समान शब्द करना. ३ बुलाना, पुकारना।

वास उपसेवायाम् (१०१३-६, उ०, वामयति, ते) १ वामित करना, सुगन्घित करना, घूपित करना, घूप देना।

विविर् (विच्) पृथग्भावे (७। ४, उ०, वितक्ति, विङ्क्ते) १ पृथक् करना, ग्रलग करना. २ पृथक् होना, ग्रलग होना. ३ छूटना, टूटना. ४ विवेक करना, तारतम्य देखना ।

विछ गतौ (६।१३२, प०, विच्छति) शुसमीप जाना या द्याना।

विछ भासार्थः भाषार्थौ वा (१०। २२३, उ० विच्छयति. ते) १ प्रका-शित होना चमकना २ बोलना, भाषण करना। विजिर् (विज्) पृथग्भावे (३। १२, प०, वेवेक्ति) १ ग्रलग करना या होना. २ टूटना, छूटना. ३ विवेक करना, तारतम्य देखना ।

विजी भयचलनयोः (६।६, श्रा॰, विजते, उद्विजते; ७।२२, प॰, विनक्ति) १ डरना. २ डर से कम्पित होना. ३ कांपना. ४ श्रापद्यस्त होना, विपत्ति में पडना।

विट शब्दे (१।२१०, प०, वेटति) १ शब्द करना. २ शाप देना।

वित्त समुत्सर्गे (घात्वन्तरे — १०१३५६, प०, वित्तयित) १ देना दान करना, धर्म में व्यय करना।

विथु याचने (११२७, ग्रा०, वेथते) १ याचना करना, भागना।

विद ज्ञाने (२।४७, प०, वेत्ति, वेद) १ समभता, जानना । निर्— १ विपद्ग्रस्त होना, दुःखी होना । सम्— (संवित्ते ) १ ध्यान करना, यनन करना, योगाभ्यास करना ।

विद सत्तायाम् (४।६०, ग्रा०, विद्यते)१ जीना,विद्यमान होना,रहनाः निर्-१ विरक्त होना, निर्विण्ण होना ।

विद विचारणे (७।१३, ग्रा०, विन्ते) १ मनन करना, विचार करना।

विद चेतनाख्यानित्वासेषु (१०। १७७, ग्रा०, वेदयते) १ शरीर की सुव रखना. २ समभना, जानना ३ समफा के कहना. ४ रहना, वास करना, वसना, ५ स्थिर रहना। नि— वि— निर्— १ समफा के कहना। प्रति—१ देना, भ्रपण करना।

विद्लृ ताभे (६।१४१, ग्रा॰, विन्दते) १ प्राप्त करना, सम्पादित करना । परि—१ बड़े भाई का विवाह होने के पहिले छोटे भाई का विवाह करना।

विल संवरणे (६।६८, प०, विलति) १ वस्त्र पहिनना, ग्रोढना. २ छिद्र करना, चीरना ।

वित क्षेपे (१०।७२, उ०, वेल-यित, ते) १ उड़ाना, फैंकना, प्रेरणा करना।

विश प्रवेशने (६।१३३, प०, विश्वित) १ घुसना, भीतर जाना, घंसना. २ चारों ग्रोर फैलाना । प्र—१ प्रवेश करना, घुस जाना । प्रभिन (ग्रा०) १ समक्ष या सामने बैठना. २ ग्राराम करना, थकना. ३ ग्राभमान करना, ग्रामान करना, थकना. ३ ग्राभमान करना, ग्रामान करना, भोगना । परि—१ सामने घरना, अपना । परि—१ सामने घरना, उपहार देना, भेंट देना। सम्—१ करवट लेना,ग्राराम करना। सिम—१ पास जाना या रहना। समा—१ प्रचार में लाना, ठिढ में

लानाः २ समाता । नि - (ग्रा०) १ निवेश करना, वास करना ।

विष विष्रयोगे (६।५७, प०, विष्णाति) १ उपयोग न होने से ग्रलगकरनायानिकाल देता।

विषु सेचने (१।४६४, प०, वेषति) १ सींचना, प्रोक्षण करना।

विष्लृ व्याप्ती (३।१३, उ०, वेवेष्टि, वेविष्टे) १ व्यापना, फैलना, प्रमृत होना ।

विष्क हिसायाम् (१०।१५३, ग्रा॰, विष्कयते) १ दुःख देना, मारना।

विस प्रेरणे (४।१०७, प०, विस्यति)१ उड़ाना, फैंकना. २ सामने रखना, सामने घरना ।

वी गतिब्याप्तिप्रजनकात्त्यसन स्नादनेषु (२१४१, प०, वेति)१ जाना. २ व्यापना, घेरना, श्राक्रमण करना. ३ गर्भवती होना, गाभिन होना. ४ इच्छ करना. ५ फेंकना, भेजना, दौड़ाना. ६ खाना, भक्षण करना। सम — १ घेरना घेर लेना, लपेटना।

सीज व्याने(१०।३६६,सूत्रोदा० १ प०, बीजयिति) १ पंखा करना, पंसे से हवा करना २ घान्य को सूप ग्राहि से फटकना। वीर विकान्ती (१०।३२४, उ०. वीरयति, ते) १ शूरवीर होना, पराक्रमी होना, पराक्रम करना ।

वृशि ( वृङ्ग् ) वर्जने (१।६१ पाठा<sup>२</sup>, प०, वृङ्गिति) १ छोड़ना, त्याग करना, वर्जित करना ।

वृ संवरणे (१।६६८. प०, वरति) १ पसन्द करना. २ नियोजित करना. ३ ग्राच्छादित करना ।

वृक स्रादाने (१।७२, ग्रा०, वर्कते) १ लेना, मान्य करना, स्वी-कार करना।

वृक्ष वरणे (१।३६६, ग्रा०, वृक्षते) १ योजित करना. २ पसन्द करना. ३ ग्राच्छादन करना, हवना।

वृङ् संभक्तौ (६।४२, ग्रा॰, वृणीते<sup>3</sup>) १ सेवा करना, परिचर्या करना।

वृजी वर्जने (२।२२, ग्रा०, वृङ्क्ते; ७।२३, प०, वृणक्ति; १०। २३६, उ०, वर्जयित, ते, वर्जात<sup>४</sup>) १ छोड़ना, वर्जित करना।

वृत्र वरणे (४।८, उ०, वृणोति, वृणुते; ग्रावरणे—१०।२३७, उ०, वारयति,ते, वर्रति<sup>४</sup>)१ पसन्द करना, नियोजित करना. ३ नियमित करना. ४ ग्राच्छादित करना, ढंकना। ग्रप—

१. द्र० क्षीरतर० १०।३२५ । २. द्र० क्षीरतर० १**।€**३।

३. संभक्ति संसेवा। धीरतर० ६।४२।

४. प्रावृषाद्वा (१०।२३०) नियम सं पक्ष में जय्।

संरक्षण करना, ग्राच्छादन करना।
ग्रा-१ घेरना, लपेटना: निनिर्-१ पूरा करना, समाप्त करना.
२ निवारण करना। परि १ घेरना,
लपेटना, ग्राच्छादन करना. २ भरोसा
करना विश्वास करना। वि१ स्पष्ट करना या होना। सम्१ छिपाना। समा-१ लपेटना।
ग्राप-१ छोड़ना. २ दान देना।

**बृण प्रोणने (**६।४२, प०, बृणति) १ म्रानन्द करना, उत्साह करना।

वृतु वर्तने (१।५०८, ग्रा०, वर्तते) १ वर्तन करना, वर्ताव करना. २ रहना, होना । श्रति — १ जीतना, मात करना. २ आजा भंग करना. ३ अतिकमण करना, लांघना । अनु---१ ग्रनुसरण करना, दूसरे के समान करना. २ पीछे पीछे जाना । **ग्रप**— १ लौटना । श्रा — १ चक्राकार घूमना, प्रदक्षिणा करना, परिक्रमा करना. २ पुनः पुनः करना। नि – १ लौटना. २ कृत्रिम से करना । निर—१ थमना, पूरा करना । परि--१ घेरना, लपे-टना, ग्रावृत करना. २ बदलना. २ वर्चस्व करना, दर्चस्वी होना. ४ चकाकार घूमना. ५ बढ जाना, ग्रामे जाना. ६ लोटना, पीछे लौटना। प्र- १ काम में लगना, उद्योग

करने लगना, अवृत्त होना । प्रति— १ जाना । वि— १ लौटना. २ चका-कार घूमना । विनि—१ पीछे लौटना । विपरि— १ मन में भ्रम होना । समिभि— १ कूद के जाना, उड़ जाना । वृतु वरणे (४।४६, भ्रा०, वृत्यते) १ पसन्द करना, ठहराना, मुकर्रर करना. २ सेवा करना, चाकरी

करना । दृतु भासार्यः भाषार्थो वा (१०। २२३, उ०, वर्तयित, ते) १ चमकनाः

वृष् वृद्धी (१।५०६, ग्रा॰,वर्षते) १ बढ्ना, ग्राधक होना ।

२ बोलना।

वृषु भासार्थः भाषार्थौ वा (१०। २३२, उ०, वर्धयति, ते)१ चमकना. २ बोलना ।

वृश वरणे (४।११६, प०, वृश्यति) १ पसन्द करना. २ ग्राच्छा-दन करना, बढ़ना।

वृष शक्तिबन्धे (१०।१७३, श्रा०, वर्षयते) १ गर्भवती होना, गाभीन होना २ ग्रमानवी पराक्रम विशिष्ट होना, ग्रमानवी पराक्रम करना. ३ पराक्रमी होना. ४ प्रजोत्पत्ति करने को समर्थ होना।

वृषु सेचने हिंसासंक्लेशनयोऽच (१।४६८, ४६६, प०, वर्षति )

 <sup>&#</sup>x27;तपऐश्वर्येवावतवरणे' इस संहिता पाठ में 'वा' का सम्बन्ध पूर्व घातु (तप ऐश्वर्ये वा) से होने पर 'वृतु' घातु मानी जाती है।

१ बरसना, सींचना, प्रोक्षण करना. २ मार डालना या पीडा करना. ३ दु:ख देना, पीडित करना ।

वृहि (वृंह्) भासार्यः भाषार्थो वा (१०।२२३, उ०, वृंहयति, ते, वृंहति १)१ चमकना. २ बोलना।

बृह् उद्यमने (६।५८, प०, वृह्ति) १ यत्न करना।

वृ वरणे भरणे च (६११६, उ०, वृणाति, वृणीते) १ पसन्द करना. २ ग्राश्रय देना, सम्भालना. ३ पालन करना ।

्वृ<mark>त्र् वरणे (६।१५</mark>, उ०, वृणाति<sup>२</sup>, वृणोते<sup>२</sup>) १ पसन्द करना, स्वीकार करना ।

वेश् तन्तुसन्ताने (१।७३२, उ०, वयित, ते) १ बुनना. २ बटना ।

वेण गतिज्ञानचिन्तानिशामनवा-दित्रप्रहणेषु (१।६१६, उ०, वेणति, ते) १ जानाः २ समभना, जाननाः ३ स्मरण करना, याद करनाः ४ सारासार विचार करना, तारतम्य देखनाः ५ वाद्ययन्त्र बजानाः ६ वाद्य यन्त्र हाथ में लेना।

वेष् याचने (१।२७, आ०, वेथते) १ याचना करना, मांगना।

वेद धौत्यें स्वप्ने च (११। १०, प०, वेद्यति) १ धूर्तता करना, ठगना. २ सोना, सपना देखना, ख्वाब देखना ।

वेनृ गतिज्ञानचिन्तानिज्ञामनवादि-त्रग्रहणेषु (१।६१७, उ०, वेनति, ते) १ जाना. २ समभना, जानना. ३ स्म-रण करना, याद करना. ४ सारासार विचार करना, तारतम्य देखना. ५ वाद्य यन्त्र बजाना.६ बाजा हाथ में लेना।

वेल कालोपदेशे (१०१३०४,उ०, वेलयित, ते) १ काल गणना करना, समय की गिनती करना. २ उपदेश करना, समय पर समभाना।

वेलु वेल्ल चलने (१।३६३, प०, वेलति, वेल्लिति) १ जाना, सरकना. २ कांपना, थरथराना।

वेवीङ् वेतिभा तुल्ये (=गिति व्याप्ति प्रजनकान्त्यसनस्वादनेषु (२। ७०, ग्रा०, वेवीते) १ जाना, सर-कना, चलना. २ व्याप्त होना, ग्राक-मण करना, फैलना. ३ गर्भवती होना. ४ इच्छा करना, चाहना. ४ भेजना, फैंकना, उड़ाना. ६ खाना।

वेष्ट वेष्टने (१।१५६, ग्रा०, वेष्टते) १ लपेटना, घेरना

वेह प्रयत्ने (१।४२८, ग्रा०,

१. ग्राध्याद्वा (१०।२३०) सूत्र से पक्ष में शप्।

२. प्वादीनां ह्रस्वः (ग्रष्टा० ७।३।८०) से ह्रस्वत्व ।

वेहते) १ यत्न करना. २ निश्चय करना, ठहराना।

वं शोषणे (१।६४४, प०, वायति) १ शुष्क होना, सूखना ।

**व्यच व्याजीकरणे** (६।१२, प०, विचति) १ ठगना, फसाना ।

व्यथ भयसंवलनयोः (१।५१५, ग्रा०, व्यथते) १ डरना. २ क्षुब्ध होना, सन्तप्त होना, दुःख भोगना।

व्यध ताड़ने (४।७०, प०, विध्यति) १ मारना, पीटना. २ दु:ख देना, पीडा करना. ३ छेदना ।

**व्यय गतौ** (१।६२१, उ०,

व्यय वित्तसमुत्सर्गे (१०।३५६, उ०, व्याययित, ते) १ खर्च करना, व्यय करना।

व्युष बाहे विभागे च (४।८, १०४, प०, व्युष्यति) १ जलाना, भूनना, दग्घ करना. २ ग्रलग करना, पृथक् करना, विभाग करना।

•मुस विभागे (४।१०५ पाठा०, प०, ब्युस्यति) १ विभाग करना, पृथक् करना ।

**घ्येज् संवरणे** (१।७३३, उ०, व्ययति, ते) १ श्राच्छादन करना, ढकना. २ सीना ।

बज गती (१।१५४, प०, व्रजति)

१ घूमना, जाना, भटकना । परि — १ सन्यासी के समान घूमना या भटकना, यात्रा करना ।

वज संस्कारगःयोः (१०।५३, उ०, ब्राजयित, ते) १ पूर्ण करना, तैयार करना, सिद्ध करना. २ जाना. घूमना ।

व्रण शब्दार्थः (१।३०३, प०, व्रणति) १ शब्द करना, ग्रावाज करना।

द्रण गात्रविचूर्णने (१०।३६४, उ०, त्रणयित, ते) १ क्षत करना, घाव करना, जलमी करना।

**बश्चू छेदने** (६।११, प०, वृश्चित) १ कतरना, छेद करना, रेतना, छीलना ।

श्री वरणे (६।३१, प०, ब्रिणाति, ब्रीणाति<sup>३</sup>) १ ढूंढ के निकालना, पसन्द करना, बीनना. २ ग्राच्छादन करना, ढकना।

व्रीङ् वृणोत्यर्थे (४।३०, ग्ना०, वीयते) 'व्री'के समान श्रर्थ।

**न्नीड चोदने लज्जायाञ्च(४।**१८, प०, ब्रीडचित) १ भेजना, प्रेरित करना. २ लज्जित होना, शरमाना ।

वुड संवरणे (६।१०२, प०, ब्रुडित) १ डूबना. २ राशि करना, ढेर करना. ३ ग्राच्छादन करना, ढकना।

१. प्वादित्वे मतभेदात् ह्रस्वत्वेऽिष मतभेदः (ग्रष्टा० ७।३१८०)।

क्ली बरणे (११३४, प०, ज्लि-नाति, ज्लीनाति ) १ पसन्द करना, ढूंढ निकालना, बीनना. २ ग्राच्छादन करना, उढ़ाना. ३ जाना, सरकना।

Ş

शंसु स्तुतौ (१।४८३, प०, शंसित) १ प्रशंसा करना, स्तुति करना. २ श्रीभशंसन करना । श्री—
१ मिथ्यापवाद लगाना । श्री—
१ चाहना. २ बोलना । प्र—१ प्रशंसा करना, स्तुति करना ।

शक मधंचे (४।७६, उ०, शक्यित, ते) १ सहना, सहन करना। शकि(शङ्क्)शङ्कायाम् (१।६७, शा•, शङ्कते) १ शंका करना, संशय करना. २ डरना, घबराना। शा—१ डरना, घबराना।

सुक्टु सक्ती (५)१६, प०, सक्तोति) १ सक्तिमान् होना, समर्थ होना, सकना ।

ग्राम व्यक्तायां वाचि (१)६६, ग्रा॰, शचते)१ स्पष्ट बोलना।

पट रुजोविशरणगत्यवसादनेषु (१।१६४, प०, शटित) १ रोगी होना, बीमार होना. २ छेद करना, छेदना ३ जाना, चलना. ४ थकना, श्रान्त होना, खिन्न होना, जदास होना।

वाठ कतिबै हिसासंक्लेशनयोइच

शाठयते)१प्रशंसा करना,स्तुति करना।
शाठयते)१प्रशंसा करना,स्तुति करना।
शाठयते)१प्रशंसा करना,स्तुति करना।
शाठयते)१प्रशंसा करना, संघाते च
(१।१७८, ग्रा॰, शांख्ते) १ रोगी
होना, बीमार होना. २ ग्रंपकार
करना, दुःस देना. ३ बटोरना, एकत्र
करना, देर करना।

श्राक्त । दोन गती च (१।१४०,प०, श्राक्त) १ देना, दान करना. २ जाना । श्रद्भु शातने (१।५६४;६।१३७, श्रा॰, शीयते २) १ जीणं होना, घीरे घीरे कम होना, मुरभाना. २ गिरना. ३ जाना. ४ नीचे फैंकना, नीचे गिराना ।

श्चाप स्थाकोशे (१।७२६, उ०, शपति, ते;४।४७, उ०, शप्यति, ते) १ शपथ करना, सौगन्घ खाना,

प्वादित्वे मतभेदात, ह्रस्वत्वेऽपि मतभेदः (ग्राटा० ७।३।८०) ।

२. पाघ्राध्यास्था० (स० ७।३।७८) से शद् को शीय।

प्रतिज्ञा करना. २ श्राय देना, गाली देना।

शब्द थ्राविश्कारे भाषणे च (१०। १८३, प०, शब्दयति ) १ शब्द करना, भाषण करना. २ प्रकट करना । प्र—
प्रति — वि — १ स्पष्ट बोलना. २ वचन

शम श्रालोचने (१०।१६४, श्रा०, १ श्रासद्ध करना, जाहिर करना, स्पष्टता से दिखाना।

शम् उपशमे (४।६१, प०
शाम्यति) १ सान्त्वना करना, शमन
करना. २ शान्त होना, ठण्डा होना.
३ मन स्वाबीन रखना, स्वस्थ होना,
धुन्ध नहीं होना। णिच्—(शामयते)
१ सूक्ष्मता से देखना, दर्शन से ग्रन्यत्र—
(शमयति) १ शान्त करना, ठण्डा
करना। उप—१ शान्त करना, उपशान्त होना, स्थिर होना. २ नष्ट
करना।

शम्ब संबन्धने (१८।२४, उ०, शम्बयित, ते) १ ढेर करना, राशि करना, बटोरना, एकत्र करना. २ जोडना ।

श्चर्व गती (१।२८८, प०, शर्बति) १ जाना । श्वं हिंसायाम् (१।३८६, प०, शर्वति) १ क्षतं करना, जस्तम करना, धाव करना. २ मार डालना ।

शल चलनसंवरणयोः (१।३३०, ग्रा०, शलते) १ जाना, चुमना, सलना २ ग्राच्छादित करना, ढकना ।

**शत गतौ** (१।५५४, प०, शलित) १ जाना. २ जल्दी जाना ।

शत श्ला<mark>धायाम् (१०।१६०</mark> पाठा०, उ०, शालयति, ते) १ प्रशंसा करना, स्तुति करना ।

शह्भ कत्थने (१।२७३, स्रा०, शह्भते) १ प्रशंसा करना, स्तुति करना. २ स्रात्मश्लाष्टा करना, शेखी मारना।

शव गतौ (१।४८०, प०, शवति) १ जाना. २ समीप जाना या ग्राना. ३ बलना, फिरना. ४ बदले में देना।

शक्त प्लुतगती (१।४८१, प०, शशित) १ फुदकते हुए चलना, कूदते हुए जाना।

**ञष हिसायाम्** (१।४६२, प०, शयति) १ मारना, दुःख देना<mark>, पीढा</mark> करना ।

शसि इच्छायाम् (ग्राङ्पूर्वः, १।४१६, ग्रा॰, ग्राशंसते) १ चाहना, इच्छा करना । प्र-प्रशंसा करना ।

१. नान्ये मितो होती (१०१६७) वचन से इस 'शम' की मित्सं ज्ञा नहीं होती । शमु उपशमे (४१६४) की 'शमो प्रदर्शने' (११५६४) से दर्शन से अन्यत्र हेतुम ज्ञिन्

शसु हिंसायाम् (१।४५२, प०, शसित) १ मारना, दुःख देना । स्रभि – १ विनति करना, गिड़गिड़ाना ।

शास्त्र व्याप्ती (११८७, प०, शास्त्रति) १ शास्त्रा फैलना, डालें पदा होना ।

शाड् श्लाधायाम् (१।१८६, श्रा०, शाडते) १ प्रशंसा करना, स्तुति करना. २ शेखी बघारना. ३ तैरना, तिरना, पैरना।

शान तेजने (१।७२०, उ०, शीशांसित के, ते) १ तेज करना, पैना करना।

शान्तव सामप्रयोगे (१०।३७ पाठा०, प०, शान्त्वयित) १ सान्त्वना करना, समाधान करना ।

शार बौर्बल्ये (१०।२६३ पाठा०, प०, शारयति) १ निर्बल होना या करना, प्रसक्त होना या करना।

शासु ग्रन्शिष्टो (२।६८, प०, शास्ति) १ ग्राज्ञा करना. २ कहना, बोध करना. ३ ग्रधिकार करना, शासन करना, शासक होना, प्रभु होना।

शासु इच्छायाम् (ग्राङ्पूर्वः २। १२, ग्रा॰, धाशास्ते) १ ग्राशीर्वाद देना, भला चाहना. २ ग्राशा करना । शिक्ष विद्योपादाने (१।४००, ग्रा०, शिक्षते) १ ग्रम्यास करना, ग्रम्ययन करना, सीखना ।

शिखि (शिङ्ख्) गत्यर्थः(१।८६, प०, शिङ्खति) १ जाना ।

शिषि (शिङ्घ्) स्राद्राणे (१। ६५, प०, शिङ्घिति) १ सूघना, स्राद्राण करना ।

शिक (शिङ्क्) ध्रव्यक्ते शब्दे (२।१६, श्रा॰, शिङ्क्ते) १ ग्रस्पष्ट शब्द बोलना. २ भुनभुनाना, ठन-ठनाना, खनखन ग्रादि ग्रावाज होना।

शिञ् निशाने (५।३, उ०, शिनोति, शिनुते) १ तीक्ष्ण करना, पैना करना, पतला करना ।

शिट श्रनादरे (१।१६८, प०, शेटित) १ श्रपमान करना, तिरस्कार करना ।

**शिल उञ्छे** (६।७२, प०, शिलति) १ बीनना, उञ्छन करना, एक एक करके बीनना ।

शिष् हिंसार्थः (१।४६२, प०, शेषति) १ दुःख देना, मारना ।

शिष ग्रसबोंग्योगे (१०।२४१, उ०, शेषयित, ते, शेषित<sup>२</sup>) १ शेष रखना, बचा रखना, पूरा खर्चन करना। वि—१ ग्रधिक होना, ज्यादा होना।

१, मानवधदानशानम्यो० ( ब्रष्टा० ३।१।६ ) से निशान = तीक्षण करना अर्थ में सन्। २. श्राध्वाद्वा (१०।२३०) से पक्ष में शप्।

शिष्तृ विशेषणे (७।१४, प०, विशिनिष्ट) १ पृथक् पृथक् करना, श्रलग करना, २ गुण दोष दिखाना, भिन्नता दिखाना, विशेषता बताना ।

शीक श्रामर्षणे (१०।२५३, उ०, शीकयति, ते, शीकति १)१ छूना, स्पर्श करना. २ शान्त होना, सहना ।

शीक भासार्थः भाषार्थो वा (१०। २२३, उ०, शीकयति, ते) । चम-कना, प्रकाशित होना. २ बोलना, भाषण करना।

शीकृ सेचने (१।६१, ग्रा०, शीकते) १ गीला करना, छींटा मारना २ भिगोना, सिंचाई करना ।

शीङ् स्वप्ने (२।२५, ग्रा०, शेते) १ सोना, शयन करना । ग्रति— १ ग्रतिशय होना, ग्रींघक होना । ग्रिंच—१ निवास करना । सम्— वि—१ शंका करना, सन्देह करना ।

शीभृ कत्थने (१।२६७, ग्रा॰, शीभते) १ प्रशंसा करना, स्तुति करना. २ शेखी मारना, ग्रात्म-स्तुति करना ।

शील सनाधौ (१।३५०, प०, शीलि) १ मनन करता, मन की एकाग्रता करना. २ग्रचिं करना।

शील उपधारणे रे (श्रावृवादी -१० वत्राचिरकः, उ०, शीलयति, ते, शीलति °) १ श्रभ्यास करना, श्रादत होना ।

श्रील उपधारणे<sup>3</sup> (१०१३०३, उ०, शीलयति, ते) १ धारण करना, पहिनना. २ रखना, पास रखना।

शुच शोके (१।१११, प०, शोचित)१ दुःख मानना,शोक करना।

शुचिर् (शुच्) पूर्तीभावे (४।५४, उ०, शुच्यति, ते) १ स्नान करना, शुद्ध होना. २ स्रार्क्ष होना, गीला होना. ३ बदबू स्नाना. ४ मर्दन करना, मथना. ५ क्षत करना, जखम करना, घाव करना।

शुच्य ग्रभिषवे (१।३४३, प०, शुच्यति) १ स्नान करना. २ सार निकालना, ग्रर्क खींचना. ३ मधना. ४ छानना. ५ पीडा करना, दु:ख देना।

शुठ प्रतिघाते (१।२३२, प०, शोठति) १ रोकना, रोक रखना. २ गमन में विघ्न होना. ३ लंगड़ाना ।

शुठ श्रालस्ये (१०।११३, उ०, शोठयति, ते) १ ग्रलसाना, श्रालस्य करना ।

शुठि (शुष्ठ) प्रतिधाते शोषणे च (१।२३३, २३६, प०, शुण्ठिन) १ रोकना, रोक रखना. २ जाने में विघ्न होना. ३ लंगड़ाना. ४ सूखना, सुखाना।

१. ब्राधृषाद्वा (१०,२३०) से पक्ष में शप्।

२. उपघारणमभ्यासः, क्षीरतर०। ३. उपघारणं परिचयः क्षीरतर०।

**शुठि (शुण्ठ्) शोषणे (१०**। ११४, उर्वे, शुण्ठयित, ते) १ सूखना, सुत्राना, शोषण करना ।

शुध शौचे (४।८०, प०, शुध्यति) १ शुद्ध होना, पवित्र होना । शुन गतौ (६।४८, प०, शुनति) १ जाना ।

**शुन्ध शुद्धौ (**१।६०. प०, शुन्धति) १ बुद्ध होना पवित्र होना. २ शुद्ध करना, पवित्र करना ।

शुःध शौचकर्मण (१००२४६, उ०, शुन्धयित, ते; शुग्धति १)१ शुद्ध होना. २ शुद्ध करना ।

श्चम बीप्तौ (१।४०१, ग्रा०, शोभने) १ चमकना, प्रकाशित होना, देवीप्यमान होना. २ शोभा पाना ।

शुभ शोभार्थे (६।३३, प०, शुभित) १ सुन्दर होना, शोभायमान होना, खूबसूरत होना ।

शुभ शुम्भ भाषणे हिंसायाञ्च (१।२६५, प०, शोभित, शुम्भित) १ भाषण करना, बोलना २ मार डालना या दु:ख देना ।

ग्रुम्भ शोभार्थे (६।३३, प०, शुम्भति) १ चमकना, प्रकाशित होना, देदीप्यमान होना. २ सुन्दर होना, खूबसूरत होना। शुल्क स्रतिस्पर्शने (१०। ६४, उ०. शुल्कयित, त) १ शुल्क च कर लगाना, उत्पत्ति कर देना. २ उत्पन्न करना,पैदा करना. ३ कहना. ४ श्रीति करना, मिलाना. ४ छोड़ देना, मुक्त कर देना।

**ञ्चल्य माने** (१०।७८, प०, शुल्ययति) **१** नापनाः २ गिननाः ३ तोलनाः ४ उत्पन्न करना ।

**शुष शोष**णे (४७२, प०, शुष्यति) १ शुष्क होना, सूखना ।

सूर विकाःतौ (१०।३२४, ग्रा०, शूरयते; ११ क्वाचित्कः, ग्रा०, शूर्यते) १ पराक्रमी होना, शून्वीर होना, यहादुरी दिखाना ।

द्यूरी हिंसास्तम्भनयोः (४।४६, ग्रा०, शूर्यते) १ मार डालना, दुःख देना, पीडा करना. २ मूर्ख होना, पागल होना. ३ निश्चल होना, स्तब्ध होना।

शूर्य माने (१०।७६, उ०, शूर्प-यति, ते) १ नापना, तोल करना, गिनना।

श्रूल रुजायां संघाते<sup>२</sup> च (१। ३५३, प०, शूलिति) १ पेट दु:खना, पीडा होना, बीमार होना. २ शूल पर चढाना, शूली देना।

१. ग्राध्याद्वा (२।२३०) से पक्ष में शप्।

२. संघातशब्दोऽत्र सम्यग्घनने वतंते ।

स्य प्रसवे (१४४६, प०, शूपित) १ जनना, उत्पन्न करना, प्रसूत होना।

सृ**धु शब्दकुत्सायाम् (**(।५१०, प०, शर्धात)१ स्रयो वायु छोड्ना ।

शृषु उन्दने (१४६१३, उ०, शर्धति, ते) १ गीला होना, स्रार्द्र होना।

शृथु प्रसहने (१०१२०२, उ०, शर्धयिति, ते) १ सहना, महन करना. २ पराभव करना, जीतना. ३ श्रप-मान करना, प्रनादर करना ।

शृ हिंसायाम् (६।१७, प०, शृणाति) १ मार डालना या दुख देना, पीडा करना । वि — (विशीर्यते) १ दुःखी होना,पीडित होना. २ गतित होना, गिर पड़ना।

शेलृ गतौ (१।३६४, प०, शेलिति)१ जाना, सरकना २ कापना, थरथराना।

शेवृ सेवने (१।३३८, ग्रा०, शेवते) १ सेवा करना, नौकरी करना। शें पाके (१।६५४, प०, शायति) १ पक्व होना, पकना, २ पक्व करना, पकाना।

शो तनूकरणे (४।६६, प०, व्यति) १ तीक्षण करना, पैना करना, पैनाना, शान बरना, छील के पैना करना । शोणृ वर्णगत्योः (१३०६, प०, शोणिति) १ लाल होनाः २ जाना । शौटृ गर्वे (१।१८७, प०, शौटति) १ गर्व करना, श्रमिमान करना, ग्रहङ्कार करना, शेखी बघारना ।

इचुतिर् (इचुत्) क्षरणे (१।३४ पाठा०, प०, इचोतित) १ टपकना, भरना. २ सींचना,प्रोक्षण करना,छींटा देना।

इमील निमेषणे (१।३४७, प०, इमीलति) १ पलक लगाना, ग्रांखें मींचना. २ नेत्र स्फ्रण होना ।

**रुवैङ्गतौ (१**१६६०, ग्रा**०**, इयायते) **१** जाना ।

श्रकि (श्रङ्क्) गत्यर्थः (१।६६, ग्रा०, श्रङ्कते) ∤ जानः ।

श्रमि (श्रङ्ग्) गत्यर्थः (१।८८, प०, श्रङ्गति) १ जाना ।

श्रण दाने (१।५४०, प०, श्रणति; १०।४७. उ०, श्राणयित, ते) १ देना, दान करना । वि - १ देना ।

श्रथ हिं<mark>सार्थः (१।</mark>५४२ प०, श्रथित) **१** मार डालना या दुख देना,पीडा करना।

श्रेथ प्रयत्ने प्रस्थाने च (१०) १४, उ०, श्रापयति ते) १ प्रयत्न करना. २ जाना ।

श्रथ मोक्षणे हिंसायाञ्च (१०। २४६ उ०. श्राथयति, ते; श्रथति १)

१. आध्वाहा (१०।२३०) से पक्ष में शत्।

१ मूक्त करना, छोड़ना. २ मारना, पीडा देना. ३ बन्धन करना, बांधना, जकडना ।

श्रथ दौर्बल्ये (१०।२६३, ग्रदन्त: उ०, श्रथयति, ते) १ निर्बल होना, शक्तिहीन होना।

श्रथि (श्रन्य) शैथित्ये (१।२८, म्रा०, श्रन्थते) १ शिथिल करना, ढीला करना. २ शिथिल होना, ढीला होना ।

श्रन्थ संदर्भे (६।४५, प०, श्रध्नाति; १०, उ०, श्रन्थयति, ते, श्रन्थति ) १ रचना करना, ऋम से रवना. २ गूंथना, गुम्फित करना।

श्रम् तपसि खेदेच (४।६४, प०, श्राम्यति) १ थकना, श्रान्त होना. २ पीडित होना, दु:खित होना. ३ तपश्चर्या करना, वृत करना, चान्द्रायणादि प्रायश्चित्त करना ।

श्रम्भ प्रभावे (१।२७७, ग्रा०, श्रम्भते) १ दलक्ष्य करना, चूकना, गलती करना। वि-विश्वास करना।

श्रापाके (२।४६, प०, श्राति) १ पकाना, राधना, उवालना, २ पसी-जना, पसीना निरालना ।

श्रिज सेवायाम् (१।६३८, उ०, श्रयति. ते) १ सेवा करना, चाकरी प०, इलङ्गिति) १ जाना ।

करना । आ--१ प्राश्रय करना. २ समीप जाना या रहना. ३ उपयोग करना, काम में लाना। ग्रापा-१ छोड़ना । **उत्—सम्**त् — १ ऊंचा होना । व्यपा---१ साप्टाङ्ग नमः स्कार करना, जमीन पर गिरना. २ विश्वास करना, भरोसा रखना।

श्रिषु दाहे (१।४६७, प०, श्रेषति) १ जलाना, भूनना, भूंजना। श्रीज पाके (१।३, उ०, श्रीणाति, श्रीणीते) १ पकाना, रांधना ।

श्र श्रवणे (श६७४, श्रणोति :; वेडे - श्रवति ) १ स्नना, श्रवण करना. २ जाना । प्रतिसंश्-णुते - १ कबुल करना, मान्य करना। विशुणोति - १ कीर्तिमान् होना, प्रख्यात होना।

श्रं पाके (१।६५४, प०, श्रायति) १ पकाना, रांघना. २ पसीना निका-लना. ३ पिघलाना, पतला करना, द्रव करना ।

श्रोण संघाते (१।३०७, प०, श्रोणित) १ एकत्र करना, सञ्चय करना, बटोरना, ढेर करना।

इलकि (इलङ्क्) गत्यर्थः (१।६६, ग्रा०, श्लङ्कते) १ जाना।

इलगि (इलङ्ग्) गत्यर्थः(११८८,

१. श्रावृषाद्वा (१०।२३०) से पक्ष में शप्।

२. श्रुव: श्रु च (ग्रब्टा० ३।१।७४) से 'शृ' ग्रादेश ग्रौर 'इन्' विकरण।

इलथ हिंसार्थ: (१।५४२, प०, इलथित) १ शिथिल होना, ढ़ीला होना ।

**रलाखृ व्याप्तौ (**११५७, ५०, श्लाखति) **१ व्याप्त होना, फैलना** ।

**इलाघृ कत्थने** (१।८०, ग्रा०, इलाघते) १ प्रशंसा करना, ग्रात्म-स्तुति करना. २ फुमलाना ।

दिलष मालिङ्गने दलेषणे च (४ ७५, प०, हिलष्यति; १०।४३, उ०, रलेषया, ते) १ म्रालिङ्गन करना, गले लगाना. २ सटे रहना, चिपके रहना. ३ एका करना, मिलाप करना। वि-विश्लेषण करना।

**िंशलषु दाहे** (१।४६७, प०, क्लेषति) १ दम्घ करना, जलाना ।

दलोकु संघाते (१।६३, ग्रा०, श्लोकते) १ श्लोक बनाना, कविता करनाः २ रचना करनाः।

क्लोणृ संधाते (१।३०८, प०, श्लोणित) एकत्र करना, बटोरना, ढेर करना।

**इविक (इव**ङ्क्) गत्यर्थः (१।७४, भ्रा०, इवङ्कते) १ जाना, सरकना ।

इवच दवचि (इवञ्च्) गतौ(१। १००, ग्रा०, इवचते, इवञ्चत) १ जाना, सरकना ≀

**श्वज गतौ (१** क्वाचित्क:, ग्रा०, श्वजते) १ जाना, सरकना । इतठ सम्यगनभाषणे (ग्रभाषणे) (१०।२८२, ग्रदन्तः, उ०, इतठयित, ते) १ ग्राशीविद देना, शुभ बोलना, वर देना २ ग्रयोग्य वचन बोलना, ग्रयथार्थ बोलना, ग्रयथार्थ भाषण करना. ३ चुग रहना, नहीं बोलना।

व्यव व्यव्ध (व्यष्ट्) श्रसंस्कार-गत्योः (१०१३३, उ०, व्याठयति ते, व्यष्टयति, ते) १ पूरा न करना, समाप्त न करना. २ श्रसंस्कृत रखना. ३ जाना, सरकना, चलना ।

इवभ्र गत्याम् (१०।५६, उ॰, इवभ्रयति, ते) १ जाना, छेदना। कृच्छ्जीवने-१ दरिद्र दशा में रहना, विपत्ति में रहना।

इवर्त भत्याम् (१०।८८, उ०, इवर्तयति ते) १ जाना । कृच्छू-जीवने — १ दरिद्र दशा में रहना ।

इवल इवल्ल श्राशुगमने (१। ३७०, प०, श्वलति, श्वल्लित) १ दौड़ना, भागना, तेज चलना ।

इवल्क परिभाषणे (१०।३८, उ०, इवल्कयति, ते) १ बोलना, भाषण करना।

इवस प्राणने (२।६२, प०, श्विमिति) १ श्वांस लेना, श्वासो-च्छ्वास करना. २ जीना,जीते रहना। श्रा—१ समाधान करना, श्राश्वासन करना। उत्—१ विकसित होना,

**इव गतिवृद्ध यो**: (१।७३६, प०, ग्रा०, विवन्दते) १ सफेद होना, श्वयति) १ जाना, समीप जाना. शुभ्र होना।

## ष

**ांड**ब्बु निरसने (१।३७७, प०, फैंकना। डिटीविति; ४।४, प०, डिटीब्यिति) **ध्वडक गत्यर्थ: (१**।७४, ग्रा०, १ थूकना, पानी ग्रादि को मुंह र ब्वड्कते) १ जाना, गमन करना।

कार्य विशेष के लिये पढ़ी गई षकारादि धातुग्रों को प्रयोग ग्रवस्था में धात्वादे: षः सः (ग्रष्टा० ६१११६२) से 'सकार' ग्रादेश हो जाता है। ग्रतः हमने प्रयोग की दृष्टि से षकारादि का निर्देश भी सकारादि धातुग्रों में किया है। पाठक पकारादि धातुग्रों को उन के सम्मूख निर्दिष्ट सकारादि धातुग्रों में देखें। षकारादि धातु ये है--

| षगे   | (भ्वा०)    | द्र० | सगे   | षर्ज       | (भ्वा०)   | <b>菜</b> o | सर्ज   |
|-------|------------|------|-------|------------|-----------|------------|--------|
| षघ    | (स्वा०)    | "    | सघ    | षर्व       | 11        | **         | सर्ब   |
| षच    | (भ्वा०)    | •,   | सच    | षर्व       | 1)        | ,,         | सर्व   |
| षञ्ज  | 19         | ,,   | सञ्ज  | षल         | "         | *'         | सल     |
| षट्   | "          | "    | सट    | षस         | (ग्र∘)    | "          | सस     |
| षट्ट  | (चु०)      | "    | सट्ट  | षस्ज       | (भ्वा०)   | ) <b>;</b> | सस्ज   |
| घण    | (भ्वा०)    | *    | सन    | षस्ति      | (য়৹)     | "          | सस्ति  |
| षणु   | (त०)       | ,,   | सनु   | षह         | ( भ्वा० ) | "          | सह     |
| षद    | (चु०)      | j.)  | सद    | ,,         | (दि०)     | ,,         | 11     |
| वद्लृ | (भ्वा०)    | >>   | सद्लृ | , <b>,</b> | (चु०)     | 13         | 11     |
| "     | (तु०)      | "    | *1    | षान्त्व    | , 13      | ,,         | सान्तव |
| वप    | ( क्वा ० ) | "    | सप    | षिच        | (30)      | 7          | सिच    |
| वस    | 77         | "    | सम    | वित्र      | (स्वा०)   | 27         | सिज्   |
| वस्त  | (ৰু০)      | , 7  | सम्ब  | 1;         | (ऋया।     | ,,         | , 2    |

| षिट         | (भ्वा०) | द्र० | सिट    | िटपृ (भ्वा०) द्र०     | स्तिपृ  |
|-------------|---------|------|--------|-----------------------|---------|
| षिधु        | "       | "    | सिघु   | ष्टिम (दि०) ''        | स्तिम   |
| ,,          | (दि०)   | ,,   | 1,     | ष्टीम "               | स्तीम   |
| षिवू        | (भ्वा०) | "    | सिध्   | ष्टुच (भ्वा०) ''      | स्तुच   |
| षिभु        | 17      | ,,   | सिभु   | ष्टुञ् (ग्र०) ''      | स्तुञ्  |
| षिम्भु      | ,,      | "    | सिम्भु | ष्टुप (चु०) "         | स्तुप   |
| षिल         | (तु०)   | ",   | सिल    | घ्टुभु (भ्वा०) "      | स्तुभु  |
| षिवु        | (दि०)   | 17   | सिवु   | ष्ट्क '' ''           | स्तृक्ष |
| षु          | (भ्वा०) | "    | सु     | ष्टेपृ '' ''          | स्तेपृ  |
| षु          | (ग्र∘)  | "    | सु     | ष्ट्रे " "            | स्तै    |
| षुञ्        | (स्वा०) | 11   | सुञ्   | ष्टचे '' ''           | स्त्यै  |
| षुट्ट       | (चु०)   | "    | सुट्ट  | रठल '' ''             | स्थल    |
| षुर         | .(तु०)  | "    | सुर    | ष्ठा " "              | स्था    |
| षुह         | (दि०)   | ,,   | सुह    | ष्णसु (दि०) ''        | स्नसु   |
| ष्          | (तु०)   | "    | सू     | हणा (ग्र०) "          | स्ना    |
| षूङ्        | (ग्र०)  | ,,   | सूङ्   | िणह (दि०) ''          | स्निह   |
| ,,          | (दि०)   | "    | "      | '' (चु०) ''           | 11      |
| षूद         | (भ्वा०) | 13   | सूद    | हणु (ग्र०) ''         | स्नु    |
| "           | (चु०)   | ,,   | **     | ष्णुसु (दि०) ''       | स्नुसु  |
| षृभु        | (३वा०)  | "    | सृभु   | <b>ट</b> णुह '' '     | स्नुह   |
| षृम्भु      | ,       | 11   | सृम्भु | रणं (भ्वा०) "         | स्नै    |
| बेल         | ,,      | "    | सेल्   | চিম্নক্ত '' "         | स्मिङ्  |
| षेवृ        | , ,     | ,,   | सेवृ   | '' (चु०) ''           | "       |
| षं          | ",      | ) 1  | सँ     | ध्वञ्ज (भ्वा॰) ''     | स्वञ्ज  |
| षो          | (दि०)   | "    | स्रो   | ष्वद '' ''            | स्वद    |
| <b>ह</b> टक | (भवा०)  | **   | स्तक   | '' (चু০) ''           | 11      |
| ष्टमे       | ,,      | ,,   | स्तगे  | <b>टबप (ग्र</b> ०) '' | स्वप्   |
| ष्टन        | **      | 11   | स्तन   | हिददा (भवा०)"         | स्विदा  |
| <b>ट</b> िम | ,,      | 3 5  | स्तिभ  | 11 31 12              | ,,      |
| ष्टम        | 17      | 11   | स्तम   | "(尾。)"                | 9.9     |
| व्टिघ       | (स्वा०) | " ;  | स्तिघ  |                       |         |
|             |         |      |        |                       |         |

## स

दिप्पणी—इस प्रकरण में उन मूर्घन्य षकारोपदेश घातुश्रों का भी निर्देश किया है, िन्हें प्रयोग काल में सकार श्रादेश हो जाता है। ऐसी घातुश्रों का मूल रूप षकार के प्रकरण में देखें। वहां मूल षकारादि श्रीर प्रायौगिक सकारादि दोनों रूप दिये हैं।

सगे संवरणे (१।५३८, प०, सगति) १ ग्राच्छादन करना।

सघ हिसायाम् (५।२१. प०, सघ्नोति) १ मार डालना या दुःख देना, पीडा करना।

सङ्केत श्रामन्त्रये (१०।३१६, उ०, सङ्केतयति, ते) १ बुलाना, ग्रामन्त्रण करना. २ बुद्धि से विचार कर कहना, सलाह देना. ३ समय नियत करना ।

सङ्ग्राम युद्धे (१०।३५०, म्रा०, सङग्रामयते) १ युद्ध करना, लड़ाई करना ।

सच सेंचने सेंवने च (१।६७, ग्रा॰, सचते) १ ग्राई करना, गीला करना, छींटा मारना, सींचना. २ सेवा करना, सेवा करके सन्तुष्ट करना।

सच सम्बाये (१।७२३, उ०, सचिति, ते) १ पूरा समभः ना, श्रच्छी तरह जानना. २ सम्बन्धी होना, संसर्गी होना। सञ्ज सङ्गे (१।७१३, प०, सजित ) १ ग्रालिङ्गन करना, गले लगाना. २ सटे रहना, चिपके रहना. ३ सम्बन्धी होना। ग्रव— १ लटकना, हिलना, लटके रहना। ग्रा—१ ग्रनु-रक्त होना, ग्रासक्त होना। व्या— १ भगड़ना, हाथापाई करना।

सट ग्रवयवे (१।२०६, प०, सटित) १ भाग होना, हिस्सा होना, ग्रवयव होना. २ ग्रवयव रूप से सट-कर रहना।

सट्ट हिसायाम् (१०।१०१, उ०, सट्टयति, ते) १ नार डालना या दुःख देना, पीडा करना ।

सत्र सन्तानित्रयायाम् (१०। ३२७, स्रा०, सत्रयते) १ फैलाना, विस्तार करना. २ सम्बन्ध करना, ससर्गी होना ।

सद पद्यर्थे = गतौ(१०।२५६,ग्राङ्-पूर्वः, उ०, ग्रासादयति, ते, ग्रासदितिः, ते) १ चढ़ाई करना. २ जाना ।

१. दंशसञ्जस्वञ्जः शिष (अष्टा० ६)४।२४) से शप्परे अनुनासिक का लोग ।

२ **श्राघृषाहा (१०**।२३०) से पक्ष में शप्। सायणक्षीरस्वाम्यादयः 'ग्रासीदति' इत्येवं सीदादेशं बुवते । सीदादेशविधायके पाद्रा०(ग्रष्टा० ७।३।७६)

सद्लु विशर्णगत्यवसादनेषु (१। ४६३; ६।१३६, सीवति) १ जाना, चलना. २ शक्तिहीन होना, म्लान होना, खिन्न होना. ३ सूखना, शुष्क होना, मुर्भानाः ४ भग्न करना, नष्ट करना । भ्रव-१ क्लान्त होना, थकना, बलहीन होना. २ पूर्ण करना, समाप्त करना। समा-१ प्राप्त होना, मिलना, इच्छितार्थ की प्राप्ति होना। उत् - १ ऊपर चढ़ना. २ नष्ट करना। उप-१ पास जाना । नि -१ ऊपर या भीतर बैठना. २ खड़ा रहना. ३ पालन करना, संभालना । प्र--१ भ्रानन्दित होना, सुखी होना. २ प्रफुल्लित होना, खिलनाः ३ उत्तम दशा को प्राप्त होना. ४ सुखी करना, सन्तुष्ट करना. ५ स्वच्छ करना, शुद्ध करना. ६ स्मित करना, मुस्कराना । वि -१ ग्रशान्तचित्त होना, विनन होना, दुःखी होना, श्रान्त होना, थकना । सम १ इच्छितार्थ की प्राप्ति होना. २ मण्डली में रहना।

सन संभक्ती (११३१३, प०, सनित) १ सेवा करना, चाकरी करना ।

सनु दाने (दा२, उ०, सनोति.

सनुते) १ देना, दान करना. २ सेवा करना, पूजा करना. ३ सत्कार करना ।

सपति) १ पूर्ण ज्ञान होना, पूरा समक्षना, पूर्णतया जानना. २ संसक्त होना, संलग्न होना, मिलाप होना।

सपर पूजायाम् (११।१६, प०, सपर्यति) १ पूजा करना, सेवा करना।

सभाज प्रीतिसेवनयोः प्रीतिदर्शन्तयोः प्रीतिदर्शन्तयोः प्रीतिदर्शने वा (१०।३१२, प०, सभाजयित) १ प्रीति करना, स्नेह करना, तृष्त करना. २ सेवा करना. ३ देजना. ४ प्रीति या स्नेहपूर्वक देखना।

सम श्रवंक्लब्ये (१।५७२, प०, समिति) १ न घवराना, एक समान रहना। णिच<sup>९</sup>—(समयिति) १ न घबराने देना, हिचकिचाने से रोकना।

समी परिणामे (४१११२, प०, सम्यति) १ परिणाम होना, रूपान्तर होना।

सम्ब संबंधने च (१०।२४, उ०, सम्बयति, तं) १ संयोग करना, मिलाप करना, जोड़ना।

'गदसदां' पाठे साहचयंपरिभाषया शद्लृसहचरितयोः भ्वौवादिकतौदादिकयोः नद्लृ घातोरेव ग्रहणं भवति, तेन नेह सीदादेश:। ग्रत एव श्रायुर्वेदिककाष्यपन्तियाम् अभिसदेत्' ( = श्रभ्यागच्छेदित्यथं:) पदं प्रयुज्यते ।

१. हेतुमण्णिचि घटादिस्वान्मिस्वे मिता ह्राचः (ग्रब्टा॰ ६।४।६२) इति ह्रस्वस्वम् ।

सम्बर संभरणे (११।४१, प०, सम्बर्यति) १ पालन करना. २ बटो-रना, एकत्र करना ।

सम्भूयस् प्रभूतभावे (११।४०, प०, सम्भूयस्यति) १ बहुत होना ।

सर्ज म्रजंने (१।१३४, प०, सर्जंति) १ उग्गर्जन करना, मिलाना, पाना, प्राप्त करना. २ प्राप्त होना।

सर्व गतौ (१।२८८, प०, सर्वति) १ जाना ।

सर्व हिंसायाम् (१।३८६, प०, सर्वति) १ जानाः २ दुःख देना, पीड़ा करना ।

सत गती (१।३६८, प०, सलित) १ जाना, सरकना. २ कांपना, घरधराना ।

सस ससि (संस्) स्वप्ने (२१७१, प०, सस्ति, संस्ति) १ सोना ।

सस्त्र गतौ (१।११८, प०, सज्जति) श्वानाः २ तैयार होना, सिद्ध होना।

सह मर्षणे (१।४६१, ग्रा०, सहते; १०।२३३, उ०, साहयति, ते, सहित ) १ सहना, सहन करना. २ शक्तिमान होना. ३ सन्तुष्ट होना। उत्—१ उत्साहित होना, ग्रानन्दित होना. २ उद्योग करना, यत्न करना। प्र—१ जुरुम करना, बलात्कार करना।

वि—१ दृढ़ निश्चय करना, निर्णय करना, ठहराना ।

सह चक्यर्थे<sup>२</sup> (४।२०, प०, सह्यति) १ तृष्त होना, प्रसन्न होना. २ सहन करना, प्रतिरोध करना ।

साघ संसिद्धी (४।१७, प०, साध्नोति) १ पूर्ण करना, सिद्ध करना. २ जय पाना, जीतना, यशस्वी होना, ३ साधना करना ।

सान्त्व सामप्रयोगे (१०।३७, उ०, सान्त्वयित, ते) १ सान्त्वना देना, समाधान करना, विवेक की बातें कहना।

साम सान्त्वप्रयोगे (१०।३०४, प०, सामयित) १ सान्त्वना देना, समाधान करना, शान्त करना ।

साम्ब संबन्धने (१०।२६, उ०, साम्बयित, ते) १ एकत्र होना, संयोग करना, मिलाप करना।

सार दौर्बल्ये (१०।२६३, उ०, सारयति, ते) १ दुर्बल होना ।

सिच क्षरणे (६।१४३, उ०, सिञ्चिति<sup>3</sup>, ते) **१ प्रोक्षण करना,** २ छीटा देना. ३ सींचना ।

सिज् बन्धने (४।२, उ०, सिनोति, सिनुते; ६।४ उ०, सिनाति,सिनीते) १ बांधना,गूथना २ फन्दे से पकड़ना ।

१. प्राथृषाद्वा (१०।२३०) से पक्ष में शप्। २. तृष्ती प्रतिघाते चेत्यर्थः।

१. शे मुवादीनाम् (अष्टा० ७।१।५६) से नुम्।

ग्राच्यव - १ निश्चय करना. २ श्रम करना. ३ सिद्ध करना, हेतु पूर्ण करना । व्यव--१ उद्योग करना, घन्धा करना । वि-१ कारणीभूत होना ।

सिट ग्रनादरे (१।१६८, प०, सेटति) १ अपमान करना, तिरस्कार करना ।

सिघु गत्याम् (१।३७, प०, सेघति) १ जाना । नि-१ रोकना ।

सिघु संराद्धी (४।८१, प०, सिध्यति) १ सिद्ध होना, जीत होना. २ श्रमानवी पराक्रम की सिद्धि के लिए ग्रारम्भ किए हुए कर्म की समाप्ति करना. ३ पूर्ण होना, समाप्त होना ।

सिध् शास्त्रे माङ्गल्ये च (१।३५, प०, सेधति ) १ ग्राज्ञा करना, हुक्म करना. २ धर्माधिकार की दीक्षा देना, उपाध्याय करना. ४ मंगल कर्म करना । नि - प्रति - १ निषेध करना, मना करना। प्र-१ प्रसिद्ध होता, कीर्तिमान् होना ।

सिभु सिम्भु हिसार्थ: (१।२६४, प०, सेभति, सिम्भति) १ मार डालना या दू:ख देना, पीडा करना. २ प्रकाशित होना, चमकना, ३ भाषण करना, बोलना।

सिलति) १ बीनना, एक एक दाना चुगना ।

सिवु तन्तुसन्ताने (४।२, प०, सीव्यति) १ सीना, सिलाई करना. २ बीजारोपण करना, बोना, रोपना।

स् प्रसर्वेश्वयंयोः (१।६७४, प०, सवति; २।३४, प०, सौति ) १ उत्पन्न करना, पैदा करना, जनना. २ गर्भ घारण करना. ३ ग्रद्भुत सामर्थ्य या ग्रमानवी पराक्रम होना । प्र---१ उत्पन्न करना, प्रस्त होना, जनना. २ गर्भ घारण करना।

सुञ् ग्रभिषवे (४।१, उ०, सुनोति, सुनुते) १ यज्ञान्त स्नान करना. २ स्नान करना, नहानाः ३ यन्त्रादि द्वारा अर्क निकालनाः ४ दबाना, हिलाना । श्रीम---१ प्रोक्षण करना, मार्जन करना, सींचना. २ स्नान करना, नहाना ।

सुख तित्रधायाम् (१०।३५७, उ०, सुखयति, ते; ११।१५, प०, स्व्यति) १ सुखी करना, ग्रानन्दित करना, प्रसन्न करना २ सुख का ग्रन्भव करना, ग्रानन्दानुभव करना ।

सुट्ट ग्रनादरे (१०।३१, उ०, सुट्टयति, ते) १ अपमान करना, तिर-स्कार करना. २ ग्रल्प होना. ३ थाह लगाना ।

सिल उञ्छे (६१७२, प०, सुभ सुस्भ भावणे हिसायाञ्च

(१।२६५ पाठा०१, प०, सोभित, सुम्भित; शोभायँ -६।३३ पाठा०,प०, सुभित, सुम्भित) १ बोलना २ दुःख देना, मारना ३ सुन्दर होना, खूब-सूरत होना।

सुर ऐक्वर्यदोप्त्योः (६।५१, प०, सुरित) १ ग्रद्भुत सामर्थ्य या ग्रमानवी पराक्रम होना. २ चमकना ।

सुह चक्यथें (४।२०, प०, सुद्याति) १ तृष्त होना, सन्तुष्ट होना, प्रसन्न होना. २ सहना, सहन करना. पराकमी होना, शक्तिमान् होना, सपर्थ होना ।

सू प्रेरणे (६।११७, प०, सुवति) १ भेजना, उड़ाना, कार्य में लगाना।

सूङ् प्राणिगर्भविमोंचने (प्राणि-प्रसवे (२।२४, ग्रा०, सूते; ४।२२ ग्रा०, सूयते) । गर्भ धारण करना, जनना, २ उत्पन्न करना।

सूच पैशुच्ये (१०,२६६, उ०, सूचयित, ते) १ अपकार की इच्छा से कहना. २ सूचना करना, बात कहना, जताना. ३ दूसरे की न्यूनता दिखाना।

सूत्र वेल्टने विमोचने च (१०। ३२६, उ०, सूत्रयति, ते) १ सूत से लपेटना,रस्मी बांटना, २ मुक्त करना।

सूद क्षरणे (१।२०, ग्रा०, सूदते; १०।१८६, उ०, सूदयित, ते) १ टप-कना, भरना. २ रखना, ग्रमानत रखना. ३ पवित्र करना, शुद्ध करना. ४ पीडा करना, दु:ख देना. ५ क्षत करना, घाव करना. ६ मार डालना या मारने का यत्न करना ।

सूर्क्ष ग्रादरे (१।४४८, उ०, सूर्क्षति, ते) १ ग्रादर सत्कार करना । श्रनादरे च³—१ ग्रादर न करना ।

सूक्ष्यं **ईर्षायं**ः (१।३४१, प०, सूक्ष्यंति) १ मत्सर करना, परोत्कर्ष न सहना. २ दूसरे का अपराध सहन नहीं करना ३ अनादर करना, अप-मान करना, तिरस्कार करना ।

सूष प्रसवे (१।४५६ पाठा०४, प०, सूपति) १ गर्भधारण करना, जनना ।

सृ गतौ (१।६६६, प.०, सरित; ३।१६, प०, समित) १ जाना, सर-कना । अनु — १ पश्चात गमन करना,

१. द्र० क्षीरतर० १।२१२ ॥

२. तृष्ती प्रतिघाने चेत्यथः, चकेस्तदर्थत्वात् ।

विपरीत ग्रर्थ के लिये तुलना करो— यु मिश्रणे श्रमिश्रणे च
 (२:२६)।

४. इ० क्षीरतर० श्व४५२ ॥

पीछे पीछे जाना. २ दूसरे को देख के वैसा करना। श्रप—१ लौटना, पीछे जाना। श्रपि—१ चारों श्रोर फैलना. २ सहगमन करना, साथ जाना। उप—१ पास जाना। श्र—१ श्रागे जाना. २ ग्रागे श्राना. ३ फैलना। वि—१ श्राना. २ ग्रलग श्रलग जाना. ३ छोड़ के श्रागे जाना। चिल्—१ निकलना।

सृज विसर्गे (४।६७, ग्रा०, सृज्यति; ६।१२४, प०, सृजति) १ छोड़ना, त्याग करना. २ विविध रूप से उत्पन्न करना, रचना करना। उत्-वि नि—१ छोड़ देना। सम् —१ मिलाप करना या होना।

सृष्लृ गतौ (१।७०६, प०, सर्पति) १ जाना, सरकना । श्रय— १ बाजू में होना, हटना ।

सृभु सृम्भु (१।२६३, प०, सर्भति, सृम्भति) १ मार डालना या दुःख देना, पीडा करना ।

सेक गत्ययः (१।६६, भ्रा० सेकते) १ जाना।

सेलृ गती (१।३६४, प०, सेलित) १ जाना. २ गतिशील करना, गति देना. ३ प्राप्त करना, बिकी द्वारा घन प्राप्त होना।

सेवृ सेवने (१।३३७, ग्रा०,

सेवते)१ सेवा करना, चाकरी करना, शुश्रूषा करना. २ विश्वास करना, भरोसा रखना. ३ पूजा करना.४सेवन करना. ५ ग्रनुसरण करना ।

सै क्षये (१।६५२, प०, सायति) १ ह्रास होना, कम होना ।

**सो ग्रन्तकर्मणि** (४।३८, प०, स्यति)१ विद्यंस करना, नष्ट करना. २ नष्ट होता, भग्न होना।

श्किन्दर् (स्कन्द्) गतिशोषभयोः (१।७०६, ग्रा०, स्कन्दते) १ जानाः २ सूखनाः भ्रद-१ चढाई करना, हल्ला करना।

स्कभि (स्कम्भ्) प्रतिबन्धे (१। २७१, ब्रा०, स्कम्भते; सौत्रि — स्कम्नोति, स्कम्नाति ) १ हरकत करना, रोकना, प्रतिबन्ध करना. २ मूर्खं होना, पागल होना, मतिमन्त होना।

स्कुज् श्राप्रवणे (६।६, उ०, स्कुनाति, स्कुनीते) १ कूदना, फुद-कना, उडाना. २ ऊपर उठाना. ३ श्राच्छादित करना, ढकना।

स्कुदि (स्कुन्द्) स्नाप्नवणे (१।८, स्रा॰, स्कुन्दते) १ चलना, कूदना. २ ऊपर उठाना।

स्कुम्भु प्रतिबन्धे (सौन्न $^{9}$ — स्कुम्नाति $^{9}$ , स्कुम्नोति) १ प्रतिबन्ध

१. स्तम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्कुम्भु० (ग्रष्टा० ३।१।८२) सूत्र से 'श्ना' ग्रोर 'श्नु' विकरण।

करना, हरकत करना, रोकना. २ घारण करना।

स्खब स्खदने (१।५१६, ग्रा॰, स्खदते) १ जीतना, पराजय करना, हटाना. २ कतरना, तोडना. ३ स्थिर करना. दृढ करना. ४ खाना, भक्षण करना. ५ श्रान्त करना, कष्ट देना, थकना ६ मार डालना या दुःख देना, पीडा करना, भंग करना ।

स्खल संचलने ( 1३६४, प०, स्खलित) १ जानाः २ गिरना, च्युत होनाः ३ ठोकर लगना ।

स्तक प्रतिघाते (१।५३१, प०, स्तकति) १ रोकना, हरकत करना ।

स्तगे संवरणे (१।५३६, प०, स्तगति) १ ग्राच्छादित करना ।

स्तन शब्दे (१।३१२, प०, स्तनित) १ शब्द करना, ग्रावाज करना ।

स्तन देवशब्दे (१०।२८४, उ०, स्तनयति,ते)१ मेघ की गर्जना होना।

स्तिभ (स्तम्भ) प्रतिबन्धे (१। २७१, प्रा०, स्तम्भते) १ बन्द करना, रोकना, प्रवरोध करनाः २ जङ्बुद्धि होना, मूर्खं होना. ३ दृढ़ होना, खम्भे के समान प्रचल होना. ४ चिकत होना, विस्मय युक्त होनाः ५ स्तब्ध होना, नष्टेन्द्रिय होना, जडीभूत होना।

स्तम प्रवैक्तव्ये वैक्तव्ये वा (१। १७२, प०, स्तमित) १ भ्रान्त नहीं होना. २ भ्रान्त होना, व्यग्नचित्त होना।

स्तम्भु प्रतिबन्धे (सौत्रः , प०, स्तम्नोति , स्तम्नाति ) १ प्रतिबन्ध करना, रोकना. २ जड्बुद्धि होना, मूर्ख होना।

स्तिष स्नास्कन्दने (४।१६, द्या०, स्तिष्नुते) १ हल्ला करना, घेर लेना ।

स्तिपृक्षरणार्थः (१।२४२, ग्रा०, स्तेपते) १ टपकना, भरना, चूना. २ प्रोक्षण करना. सींचना ।

स्तिम स्तीम श्राद्रीभावे (४।१७, प०, स्तिम्यति, स्तीम्यति) १ गीला होना, भीगना, भापं बनना ।

स्तुच प्रसादे (१।१०६, ग्रा०, स्तोचते) १ सन्तुष्ट होना, प्रसन्त होना. २ प्रकाशितं होना, चमत्रना, तेजस्वी होना।

स्तुज् स्तुतौ (२।३६, उ०, स्तौति, स्तुते; वेदे—स्तवीति<sup>२</sup>, स्तवीते) १ प्रशंसा करना, स्तुति करना. २ पूजा करना, ग्रर्चा करना. ३ सेथा करना, भजन करना।

१. स्तम्भुस्तम्भु० (ऋष्टा० ३/१।८२)से 'इना' ग्रौर 'इनु' विकरण।

२. द्र० तुरुस्तुशस्यमः० ( ग्रप्टा० ७१२।६५ ) ।

स्तुप समुच्छाये (४।१२५, क्षीर-तर• पाठा•, प॰, स्तुप्यति; १०। १४३, उ॰, स्तोपयति, ते) १ ढेर करना, राज्ञि करना।

स्तुभु स्तम्भे (१।२७८, प०, स्तोभित) १ ग्रवरोध करना, रोकना २ मूर्ख होना, मन्दमित होना ।

स्तूप समुच्छाये (४।१२५ क्षीर-तर॰ प॰, स्तूप्यति; १०।१४३, पाठा॰ , उ॰, स्तूपयति, ते) १ ढेर लगाना, राशि करना।

स्तृ**क्ष गतौ** (१।४४२, प०, स्तृक्षति १ जाना ।

स्तृत्र् ग्राच्छादने (४।६, उ०, स्तृणोति, स्तृणुते) १ वस्त्रादि से ग्राच्छादित करना, ढकना । वि— १ फैलना, विस्तार होना या करना ।

स्तृह स्तृंह<sup>२</sup> हिसार्थः (६।६०, प०, स्तृहति, स्तृंहति) १ मार डालना या दुःख देना, पीड़ा करना ।

स्तृष्ण् श्राच्छादने (६।१३, उ०, स्तृणाति, स्तृणीते) १ वस्त्रादि से श्राच्छादित करना, वस्त्र श्रोढाना ।

स्तेन चौर्ये (१०।३१८, उ०, स्तेनयित, ते) १ चुराना, मूसना, लूटना । स्तेषृ क्षरणार्थः (१।२५२, ग्रा०, स्तेपते)१ टपकना, चूना. २ सीचना ।

स्तै वेष्टने (१।६५६, प०, स्ता-यति) १ घेरना, लपेटना, वेष्टित करना, रोक रखना।

स्तोम इलाघायाम् (१०।३५१, उ०, स्तोमयित, ते) १ प्रशंसा करना, स्तुति करना. २ ग्रात्मश्लाघा करना, शेखी बघारना. ३ मुंह देख के बोलना, खुशामद करना।

स्त्ये शब्दसंघातयोः (१।६४०, प०, स्त्यायित) १ शब्द करना, ग्रावाज करना. २ भीड़ होना. ३ घेरना, फैलना ।

स्थगे संवरणे (१।५३४ क्षीरतर०, प०, स्थगति; १० क्वाचित्कः, उ०, स्थगयति, ते) १ रोकना, कार्य को बीच में बन्द करना. २ ढांकनी, छिपाना।

स्थल स्थाने (१।५७७, प०, स्थलति) १ स्थिर होना, थमना. २ स्तब्य होना, खड़ा रहना।

स्था गतिनिवृत्ती (१।६६२, प०, तिष्ठिति) १ स्थित होना, ठहरना. २ वाट जोहना, मार्ग प्रतीक्षा करना। (ग्रा०, तिष्ठते 3) १ विनिति करना, गिड़गिड़ाना. २ ग्रपना ग्रभिप्राय दूसरे

१. द्र० क्षीरतर० १०।१२२ । २. द्र० क्षीरतर० ६।५७।

३. द्र० ग्रष्टा० १।३।२३ । उपसर्गों के योग के लिये ग्रष्टा∙ १।३।२२—२६।।

को समभाना। ग्रध-१ पदारुढ होना, ग्रधिकारारुढ होना. २ ऊपर रहना, ऊपर बैठना. ३ जीतना, बढ़ना, ग्रधिक होना । ग्रनु — १ यथा-शास्त्र बर्तना. २ काम में लाना, उपयोग करना. ३ सटे रहना, लट-कना, चिपक रहना। भ्रव-१ सेवा करना, शुश्रुषा करना, चाकरी करना, २ थमना, स्थिर रहना। ग्रा-(भ्रा०) १ निश्चय पूर्वक बुलानाः २ योजना बनाना, नियमित करना, (प०) अधिरुढ होना, ऊपर बैठना। उत्-१ खड़ा होना, ग्रासन से उठना, (ग्रा०) १ प्राप्ति के लिये ढूंढना, खोजना। उप-१ प्रशसा करना, स्तुति करना. २ पूजा करना, भजन करना. ३ देव को प्रसन्न करना. ४ मित्र की न ई ग्रादरातिष्य करना, सम्भावना करना. ५ जाना या रहना. ६ पास से जाना, होकर जाना. ७ भ्रालिङ्गन करना, गले लगाना, (ग्रा०) प्राप्ति की इच्छा करना, मिलने का हेतु रखना । नि --१ रखना, स्थापित करना । पर्यव --१ अचल होता स्थिर होना। प्र-१ जाना. २ म्रागे जाना । प्रोत् --१ श्रासन पर से उठना, खड़ा रहना। प्रति - १ देव के समान हाथ जोड़ के खड़े रहना, परमेश्वराधित होना। वि - १ अलग खड़ा रहना, दूर खड़ा रहना. २ थकना, बाट जोहना । थ्यव -- १ ग्राज्ञा करना, हुक्म करना।

सम् - १ ग्रच्छा होना, भला होना. २ पास होना. ३ पूर्ण होना, पूरा होना. ४ एक मत होना । समा— १ करना, ग्राचरण करना, बर्तना । समुत्—१ उठ खडा रहना । सम्प्र— १ प्रवास करना, परदेश जाना. २ ग्रागे जाना ।

स्थुड संवरणे (६।६६, प०, स्थुडित) १ वस्त्र घारण करना, कपड़ा घ्रोढना, पहिनना ।

स्थूल परिवृंहणे (१०।३२४, भ्रा॰, स्थूलयते) १ मोटा होना, स्थूल होना, शरीर पुष्ट होना।

स्**नसु निरसने (**४।६, प०, स्नस्यति) १ थूकना ।

स्ना शौचे (२।४४, प०, स्नाति) १ स्नान करना, नहाना, शुद्ध होना।

स्निह प्रीतौ (४।८६, प०, स्निह्यति; १०।३६, उ०, स्नेहयति, ते) १ प्रीति करना, स्नेह करना, मित्रता करना. २ स्निग्ध होना ।

स्नु प्रस्नवणे (२।३१, प०, स्नौति) १ भाष से टपकना, भरना, चूना।

स्नुसु श्रदने, श्रादाने, श्रदर्शने च (४।४, प०, स्नुस्यित) १ खाना, निगलना. २ ग्रहण करना, लेना. ३ श्रदृश्य होना, नहीं दिखाई देना. ४ मुख से बाहर फैंकना, थूकना। स्नुह उदिगरणे (४।८८, प०, स्नुह्यति) १ कै करना, रदद करना।

स्मै वेष्टने शोभायाञ्च (११६४७, प०, स्नायति) १ घेरना, इकट्ठा करना २ शोभित होना ।

स्पदि (स्पन्द्) किञ्चित्रचलने (१।१३, ग्रा० स्पन्दते) १ कांपना, थरथराना. २ सरकना, जाना।

स्पर्ध संघर्षे (१।३, ग्रा०, स्पर्धते) १ प्रतिद्वन्द्वी से ग्रागे बढ़ने का यत्न करना. २ मत्सर करना, दूसरे के ग्रहित की इच्छा करना।

स्पर्श यहणसंक्षेषणयोः (१०। १४० पाठा०, ववित्,ग्रा०,स्पर्शयते) १ ग्रहण करना,लेना. २ छूना. ३संयुक्त करना, जोड़ना।

स्पश बाधनस्पर्शयोः (१।६२७, प०, स्पशति) १ श्रवरोध करना, रोक्तना. २ प्रसिद्ध करना. ३ एकत्र करना, गुम्फित करना. ४ स्पर्श करना, छुना।

स्पन्न ग्रहणसंक्लेषणयोः (१०। १४०, ग्रा०, स्पानयते) १ लेना. २ संयोग करना, जोड़ना।

स्पृ प्रीतिसेवनयोः, प्रीतिचलन-योर्वा (४।१३, प०, स्पृणोति) १ सन्तुष्ट करना, प्रसन्न करना. २ संरक्षण करना, पालना. ३ जाना।

स्पृक्ष संस्पर्भने (६।१३१, प०, स्पृक्षति) १ स्पर्क्ष करना, छूना. २ संयोग करना, हाथ से लेना। उप—१ स्नान करना, ग्राचमन करना. २ पावों से कुचलना।

स्पृह ईप्सायाम् (१०।२६४, ग्रदन्तः, उ०, स्पृहयति, ते) १ इच्छा करना, चाहना।

स्फट विशारणे (१।२२६ क्षीर-तर०, उ०, स्फटित, ते) १ खुलना, खिलना. २ फटना।

स्फटि (स्फण्ट्) विशरणे (१। २२६, क्षीरतर०, प०, स्फण्टित) १ खुलना, खिलना. २ फटना ।

स्फर स्फुरणे (६।१००, प०, स्फरित) १ कांपना, थरथराना, घकघकाना. २ प्रकट होना, प्रसिद्ध होना. ३ जाना, जाने लगना ।

**रफायी वृद्धौ** (१।३२८, ग्रा०, स्फायते) १ मोटा होना, स्थूल होना।

स्फिट ग्रनादरे (१०।४१ पाठा०, उ०, स्फेटयित, ते) १ ग्रनादर करना. २ ग्राच्छादित करना, ढकना ।

स्फिट्ट हिंसायाम् (१०।१०१, उ०, स्फिट्टयति, ते) १ मार डालना या दुख देना, पीड़ा करना।

स्फिठ स्नेहने (१०।४०, उ०, स्फेठयित, ते) १ स्नेह करना, प्रीति करना ।

स्फुट विकसने (१।२६०, ग्रा०, स्फोटते; ६।६२, प०, स्फुटति) १ खिलना, प्रफुल्लित होना। स्फुट भेदने (१०।१६०, उ०, स्फोटयित, ते) १ कतरना, छेदना, तोड़ना, चीरना. २ विकसित करना. ३ मारना या दुःख देना ।

स्फुटि (स्फुण्ट्) परिहासे (१०। ४ पाठा०, उ०, स्फुण्टयित, ते; स्फु- $^{\circ}$ टित  $^{\circ}$ ) १ ठठ्ठा करना,िवनोद करना ।

स्फुटिर् (स्फुट्) विश्वरणे (१। २२१, प०, स्फोटित) १ हिंसा करना, नष्ट करना. २ नष्ट होना. ३ विखरा, ग्रलगाव होना, विस्फोट होना।

स्फुड संवरणे (६।१०२, प०, स्फुडित) १ वस्त्रादि से वेष्टित करना, लपेटना, श्राच्छादित करना।

स्फुडि (स्फुण्ड्) परिहासे (१०। ४, उ०, स्फुण्डयति, ते, स्फुण्डिति ) १ विनोद करना, ठट्टा करना।

स्फुर स्फुरणे (६१६६, प०, स्फु-रित) १ हिलना, स्फुरित होना. २ जाना. ३ फैलना. ४ सूफना।

स्फुच्छा विस्तृतो (१।१२८, प०, स्फूच्छाति) १ फैलना, विस्तृत होना । विस्मृतो — १ स्मरण नहीं होना, भूलना ।

स्फुर्जा वज्रनिर्घोषे (१।१४४ पाठा०, प०, स्फूर्जिति) १ मेघ की । गर्जना होना, गड़गड़ाना । स्फुल संचलने (६।१०१, प०, स्फुलिति) १ प्रकट होना, स्पष्ट होना. २ ढेर करना, संचय करना. ३ हिनना, कांपना. ४स्फुरित होना।

स्फूच्छि विस्तृतो (१।१२८ पाठा०, य०, स्फूच्छिति) १ फैनना, विस्तृत होना । विस्मृतो—भूलना, याद नहीं होना ।

स्फूर्जा वज्रनिर्घोषे (१।१४४. प०, स्फूर्जिति) १ मेघ की गर्जना होना, गड़गड़ाना।

स्मिङ् **ईषद्धसने** (१।६७६, ग्रा०, स्मयते) १ मुसकराना, मन्द हास्य करना । **णिच्** — (ग्रा०, स्मापयते<sup>२</sup>) १ डराना । **वि —** १ ग्राक्चर्य करना ।

स्मिङ् <mark>यनादरे (१०।४२,</mark> स्रा०, स्मापयते) १ श्रनादर करना, तिर-स्कार करना।

स्मिट् श्रनादरे (१०।४१, उ०, स्मेटयित, ते) १ श्रनादर करना, तिरस्कृत करना।

स्मील निमेषणे (१+३४७ प०, स्मीलति) १ पलक भ्रपकना।

स्मृ श्राघ्याने (१।५४७, प०, स्मरति) १ उत्सुकता से स्मरण करना. २ स्मरण करना, याद करना। वि - १ भूलना, विस्मृत होना।

१. इदित् होने से पक्ष में शप्।

२. नित्यं स्मयतेः (ग्रप्टा० ६।१।५६) से म्रात्व, पुक् । भीस्म्योर्हेनुभये (ग्रष्टा० १।३।६८) से हेनु से भय में नित्य म्रात्मनेपद ।

स्मृ श्रीतिसेवनयोः, श्रीतिचलनयो वर्ष (५।१४, प०, स्मृणोति) १ श्रान-न्दित करना, प्रसन्न करना. २ पालन करना, संरक्षण करना. ३ जाना।

स्यन्दू प्रस्नवणे (१।५११, ग्रा०, स्यन्दने) १ टपकना, भरना, चूना. २ सींचना, छींटा देना. २ जाना । ग्रनु—१ टपकना, भरना, चूना । निस्—१ निकलना, भरना ।

स्यम वितर्के (१०।१६२, ग्रा०, स्यामयते) १ चिन्तन करना, मनन करना, विचार करना।

**स्यमु शब्दे (१**।५७१, प०, स्यम<sup>द</sup>त) १ शब्द करना, ग्रावाज करना ।

स्त्रं**सु ग्रवस्त्रंसने (**११५०४, ग्रा०, स्र<sup>ा</sup>सते) १ गिरना, खिसकना ।

स्रकि (स्रङ्क्) गत्यर्थः (१।६६, भा॰, स्रङ्कते) १ जाना, सरकना ।

सम्भुष्ठाः (१।२७६, धा०, स्नम्भते) १ अमाद करनाः २ चूकना, भूलना ।

स्नम्भु विश्वासे (१।४०७, ग्रा०, प्रायेण विपूर्व: — विस्नम्भते) १ विश्वास करना, भरोसा रखना।

स्तिव् **गतिशोषणयो**ः (४।३, प०, स्रीव्यति) १ शृष्क होता, सूखना. २ जाना, सरवना । स्रु गतौ (१।६७३, प०, स्रवति) १ जाना, सरकना. २ टपकना, भरना, चूना. ३ बहना।

स्रेकु गत्यर्थः (११६६, ग्रा०, स्रोकते)१ जाना ।

स्ते पाके (१।६५३, क्षीरतर० प०, स्नायति) १ पक्व करना, पकाना. २ पिघलाना ।

स्वञ्ज परिषङ्गे (१।७०३, ग्रा०, स्वञ्जते) १ ग्रालिङ्गन करना, गले लगाना।

स्वद ग्रास्वादने (१1१७, ग्रा०, स्वदते; १०।२२८, उ०, स्वादयित, ते) १ स्वाद लेना, चखना. २ तुष्ट होना, प्रसन्न होना।

स्थन शब्दे (१।५७१, प०, स्व-नित) १ शब्द करना. ग्रावाज करना। वि— (विष्वणिति १) । श्रव— (ग्रव-ध्वणित) १ सशब्द भोजन करना।

स्वन ग्रवतंसने (१।५५८, प०, स्वनति) १ संवारना, सजाना, ग्रलं-कृत करना, सुशोभित करना ।

स्वप् शये (२।६१, प०, स्व-पिति) १ सोना, निद्रा लेना ।

स्वर श्राक्षेपे (१०।२८८, उ०, स्वरयति, ते) १ शब्द करना, ग्रावाज करना. २ दोप लगाना, निन्दा करना।

१. वेश्व स्वतो भोजने (ग्रव्टा० ८।३।६६) चाद् ग्रवाच्च ।

स्वर्त गत्यां चै (१०।७४, क्षीरतर०, उ०,स्वर्तयित, ते) १ जाना. २ ग्रापद्शस्त होना ।

स्वर्द श्रास्वादने (१।१७, ग्रा॰, स्वर्दते) १ स्वाद लेना, चखना. २ ग्रानन्दित होना।

स्वाद आस्वादने (१।२३, आ०, स्वादते; १०।२२६, उ०, स्वादयित, ते) १ स्वाद लेना, चखना. २ मधुर होना, मीठा होना, सुखदायक होना।

स्विदा स्नेहनमोचनयोः (१।४६६, ग्रा॰, स्वेदते) १ गीला करना, चिकना होना. २ छोड़ना, त्याग करना ।

स्विदा अध्यक्ते शब्दे (१।७०४, प०, स्वेदति) १ ग्रस्पष्ट ध्वनि करना, गुनगुनाना ।

स्विदा गात्रप्रक्षरणे (४।७७, प०, स्विद्यति) १ पसीजना, पसीना छूटना ।

स्ब शन्दोपतापयोः (१।६६६,

प०, स्वरति) १ शब्द करना, ग्रावाज करना. २ रोगी होना, बीमार होना. ३ दुःख देना, पीडा करना, सताना। सम् – १ ग्रच्छा शब्द करना।

स्वृ हिंसायाम् (६ क्वाचित्कः, उ०, स्वृणाति स्वृणीते) १ मार डालना या दुःख देना ।

#### ह

हट दीप्ती शब्दसंघातयोश्च (१। २०४, प०, हटित) १प्रकाशित होना, चमकना २ शब्द करना. ३ वस्तुम्रों को इकठ्ठा करना<sup>२</sup>।

हठ य्लुतिशठत्वयोः, बलात्कारे च (१।२२७, प०, हठित) १ फुद-कनः, फुदकते जानाः २ दुष्ट होना, घातकी होनाः ३ जकड्नाः, बांघनाः ४ बलात्कार करनाः, जुल्म करनाः।

हद पुरीषोत्सर्गे (१।७०४, ग्रा०, हदते) १ टट्टी करना, शौच करना। हन हिसागत्योः (२,२, प०,

- . १. चात् कृच्छ्जीवने । क्षीरतर० १० ७४ ।।
- २. हिन्दी में प्रयुज्यमान हाट शब्द इसी घातु से निष्पन्न शुद्ध संस्कृत शब्द है —हटचन्ते संहन्यन्ते विकयाय वस्तुन्यत्र इति 'हाटः'।
- ३. 'गति' के ज्ञान गमन ग्रीर प्राप्ति यं तीन ग्रर्थ प्राचीन श्राचारों ने माने हैं। ग्रनेक लोग ग्रांतिथिवाचक गोघ्न शब्द का ग्रर्थ—'जिस के लिए गी मारी जाती है' ऐसा करते हैं। यह ग्रर्थ लोक-वेद दोनों से विपरीत है। ग्रमर कोश में गौ का पर्यायवाची माता शब्द लिखा है। 'माता' सदा ग्रवध्या होती है। गी के लिए लोक-वेद में ग्रध्या शब्द प्रसिद्ध है! ग्रघ्या का ग्रर्थ है—हिसा के ग्रयोग्य। इतना ही नहीं, वेद में 'यदि नो गां हंसि 'तं त्वा सीसेन वध्यामो स्वां श्र्यवं १।१५।४) में गोघातक को गोली से उड़ा देने की

हन्ति) १मार डालना. २ प्राप्त करना. ३ जाना. ४ किसी प्रकार समाप्त करना । प्राभि—१ मुख से बजाना । नि—परि—१ समूल नष्ट करना । प्र—१ ऊपर रखना. २ प्रहार करना, मारना, ठोकना । प्रति—१ विरुद्ध पक्ष का खण्डन करना । व्यो—१ प्रतिबन्ध करना, रोकना । सम्—१ हिसा करना, मारना. २ एकत्र करना, बटोरना । ग्रा—(ग्राहते) ठोकना, मारना ।

हम्म गतौ (१।३१५, प०, हम्मति°) १ जाना ।

हय गतौ (१।३४२, प०, हयति) १ जाना. २ पूजा करना, सेवा करना. ३ शब्द करना<sup>२</sup>, ग्रावाज करना ।

हर्यं गतिकात्त्योः (१।३४४, प०, हर्यति) १ जानाः २ इच्छा करना, चाहनाः ३ प्रकाशित होना, चमकना। हल विलेखने (१।५७८, प०, हलति) १ जोतना, हल चलाना ।

हसे हसने (१।४७७, प०, हसति) १ हसना. २ ठठ्ठा करना ।

हाक् त्यागे (३१८, प०, जहाति) १ छोड़ना, परित्याग करना ।

हाङ् गतौ (३१७, ग्रा०, जिहीते) १ जाना, चलना :

हि गतौ वृद्धौ परितामे च (५। ११, प०, हिनोति) १ जाना. २ प्रेरणा करना, भेजना. ३ स्थूल होना, बढ़ना।

हिनक प्रत्यक्ते अब्दे (१६०१, उ०, हिनकति, ते) १ अस्पष्ट शब्द करना. २ हिचकी ग्राना, हिचकियें लेना।

हिट आकोशे (१।२११, प०, हेटति) १ गाली देना, निन्दा करना, आकोश करना !

ग्राज्ञा है। गोघ्न के समान एक शब्द हस्तघ्न भी है। इसका ग्रर्थ है—
'दस्ताना'। इस शब्द में 'हस्त हिन्त प्राप्नोति वेण्टपति यः स हस्तघ्नः'
ब्युत्पत्त्यनुसार हन धातु प्राप्त्यर्थक ही है, यह निविवाद है। इसलिए गोघ्न शब्द का शुद्ध ग्रथ है—जिस ग्रतिथि के लिए गौ प्राप्त कराई जाये। गृह्य गंरर दमंसूत्रों के ग्रनुसार छः प्रकार के ग्रतिथि ही ग्रष्ट्य (विशेष विधि से पूजनीय) हैंते हैं। इनमें भी गौ बाह्मणस्य वरः के नियमानुसार बाह्मण ग्रतिथि ही 'गोध्न' पदवाच्य है।

१. महाभाष्य ग्र०१ पा०१ ग्रा०१ से जाना जाता है कि इस घातु का गत्यर्थ में प्रयोग प्राचीन काल में सौराष्ट्र में होता था—हम्सितः सुराष्ट्रेषु। २. घोड़े का हिनहिनाना। हय = घोड़ा। हिट कालात्यये (६ क्वाचित्कः, प॰, हिट्णाति) १ नियत काल का उल्लंघन करना, योग्य काल के पश्चात् जन्म लेना।

हिडि (हिण्ड्) गत्यानादरयोः (१।१६७, ग्रा०, हिण्डते) १ घूमना, भटकना. २ ग्रपमान करना, ग्रनादर करना, तिरस्कार करना।

हिल भावकरणे (६।७१, प०, हिलति) १ हाव भाव करना, नखरा करना. २ लीला करना, कीडा करना।

हिबि (हिन्व) प्रीणनार्थः (१। ३६२, प०, हिन्बति) १ तृष्त होना, शान्त होना. २ तृष्त करना, शान्त करना ।

हिष्क हिसायाम् (१०।१५४, ग्रा०, हिष्कयते) १ मारना, दुख देना।

हिसि (हिंस्) हिंसायाम् (७११६, प०, हिनस्ति; (१०१२५६, उ०, हिंसयिति, ते, हिंसति १) १ मारना, बंध करना, दुःख देना, सताना ।

हु दानादनयोः श्रादाने च (३।१, ४०, जुहोति) १ देना, यज्ञ करना. २ खाना, भक्षण करनाः ३ लेना, ग्रहण करना। वेदे-१ तृप्त करना<sup>२</sup>।

हुड संघाते (६।६८, प०, हुडति) १ बटोरना, एकत्र करना। निम-ज्जने<sup>3</sup>—१ डूबना, पानी में उतरना।

हुडि ( हुण्ड् ) संघाते वरणे च (१।१६८, १७६, ग्रा०, हुण्डते) १ बटोरना, एकत्र करना. २ मान्य करना, कबूल करना. ३ लेना ।

**हुड् गतौ (१**।२४४, प०, होडति) १ जाना, होड लगाना ।

हुच्छी कौटिल्पे (१।१२६, प०, हुच्छीत) १ मन तथा ऋाकृति वक होना. २ छिपना. ३ दबे पायों भाग जानो. ४ हटना. ५ ठमना।

हुल गतौ (१।४६४, प०, होलति) १ जानाः २ हिंसा करना, मार डालनाः ३ म्राच्छादित करना, ढकना।

हूडु गती (१।२४४, प०, हूडति) १ जाना, सरकना ।

ह प्रसह्य करणे (३।१४. प०, जिहेति)१ वलात्कार करना. २ जबर जस्ती करना ।

हुज् हरणे (११६४०, उ०,

इदित् करण से पक्ष में शप।

२ जुहोति चास्त्येव प्रक्षेपणे वर्तते, स्रस्तिप्रीणात्यर्थे वर्तते ...... यथा-श्वाऽभ्निहोत्रं जुहोति — श्रम्भि प्रीणाति । महाभाष्य २।३।३ ।।

३. क्षीरतर० ६।६० ॥

हरति, ते ) १ ले जाना, पहुंचाना २ लेना, ग्रहण करना. ३ नष्ट करना. ४ चोरी करना,चुराना, मूसना । भ्रन-१ अनुसरण करना, अनुगमन करना, दूसरे का सा करना। श्रप-१ बलात ले जाना. २ पीछे फैंकना, हटाना. ३ चोरी करना, चुराना। अभि-१ हल्ला करना, मार पीट करना। **श्रभ्या – १** तर्क वितर्क करना, बाद करना, शुद्धाशुद्ध का विचार करना। भ्रम्युत्--१ देना, अर्पण करना । भ्रभिव्या-१ उच्चारण करना । श्रव-१ पुनः सम्पादन करना, फिर प्राप्त करना. २ शासन करना, दण्ड देना। उत्-१ ऊपर लेना, उद्धार करना. २ देश से निकाल देंना। उदा - १ कहना. २ दृष्टान्तपूर्वक स्पष्ट करना, उदाहरण पूर्वक कहना। उप-१ भेंट देना. २ समीप लाना । उपसम-१ रखना, नहीं देना. २ सिकोड़ना, समेटना. ३ समाप्त करना, तमाम करना । नि—१ ठिठु-रना, जमना । निर्-१ अपमान करना। निरा-१ उपवास करना, विना ग्राहार के रहना, भूखा रहना। परि -- १ गाली देना, सरापना, निन्दा करना. २ छोड़ना, त्याग करना. ३ रोकना. ४ सार या तत्व निका-लता। प्र-१ प्रहार करता, मारना, ठोकना । ब्रति – १ नजर रखना । प्रत्या — । इन्द्रिय दमनपूर्वक ध्यान करना । **प्रतिस**म्—१ छोड़ना, त्या-

गना. २ ग्रप्रतिष्ठा करना। वि--१ कीडा करना, विलास करना, खेलना । **च्या** -१ बोलना, कहना । व्यव -- १ उद्योग करना, घन्धा करना. २ वाद बखेडा म्रादि करना । **सम्**— १ मार डालना, जान से<sup>†</sup> मारनाः २ समेटना, सिकोडना. ३ नष्ट करना. ४ बटोरना। समा-१ एकत्र करना, बटोरना। समभिव्या—१ एक मत से या सम्मति से योजना करना या रचना, युक्ति निकालना, संयोजन करना। समुदा---१ कथन करना, कहना । **समुप** – १ एकत्र करना. २ देना । सम्प्र — (ग्रा०) १ युद्ध करना, लडाई करना, लडना । व्यति - (ग्रा०) १ एक मत से चोरी करना। ग्रनु - (ग्रा०) १ पर= म्परागत व्यवहार का सेवन करना।

हणीङ् रोषणे लज्जायाञ्च (११। ३१, ग्रा०, हणीयते) १ शरमाना, लज्जित होना, कोच करना, गुस्सा करना ।

**हष तुष्टो** (४।११६, प**०,** हृष्यति) १ हृ**ट** होना, सन्तुष्ट होना, प्रसन्न होना ।

हृषु श्रलीके (११४७१, प०, हृषंति)१ भूठ बोलना, मिथ्या बोलना ।

**हेट विवाधायाम्** (१ क्वाचित्कः, ग्रा०, हेटते) १ प्रतिरोध करना ।

हेठ विवाधायाम् (१।१६४, प०,

हेठित ) १ रोकना. २ निष्ठुर होना, करू होना।

हेठ भूतप्रादुर्भावे (१।६३, प०, हेठनाति) १ जन्म देना, उत्पन्न करना. २ नियतकाल का म्रातिक्रमण करके पैदा होना।

**हेड वेस्टने** (१।४२८, प०, हेडति) १ लपेटना, घेरे में लेना ।

हेडु ग्रनादरे (१।१८३, ग्रा०, हेडते) : ग्रपमान करना, तिरस्कार करना ।

हेपृ गतौ (१।२५६, म्रा०, हेपते) १ जाना ।

हेषु ग्रन्थक्ते (१।४१३, ग्रा०, हेषते) १ हिनहिनाना (घोड़े का शब्द)।

होड़ अनादरे (१।१८३, आ०, होडते) १ अपमान करना, तिरस्कार करना ।

होडू गतौ (१।२४४. प०, होडति) १ होना २ होड करना ।

हुनुङ् प्रयन्ति (२।७४, प्रा॰, हुनुते) १ छिपाना, लुकाना. २ चुराना, ले जाना, दवा लेना। प्राः-नि — १ छिपाना, सुकाना।

ह्मल संचलने (१।५४६, प०, ह्मलति) १ कांपना, अरथराना ।

ह्रगें संवरणे (१।५३६, प॰, ह्रगति)१ ढकना, ग्राच्छादित करना, नपेटना। ह्रप व्यक्तायां वाचि (१०।१२६ पाठा०, उ०, ह्रापयति, ते) १ स्पष्ट बोलना।

हस शब्दे (१।४७२, प०, हसति) १ शब्द करना, स्रावाज करना। स्रत्पीभावेऽपि— १ कम होना, स्रह्य होना।

ह्राद श्रव्यक्ते शब्दे (१।२१, श्रा०ह्रादते) १ ग्रस्पप्ट शब्द करना ।

**ह्री लज्जायाम्** (३।३, प०, जिह्नेति)१ लज्जित होना, शरमाना।

हीच्छ लज्जायाम् (१।१२५, प०, ह्रीच्छति) १लज्जित होना, शरमाना।

हुड हूड संघाते (६ क्वाचित्क:, प०, हुडति, हृडि,) १ बटोरना. २ जाना, सरकना ।

ह्रेषु घट्यक्ते बद्दे (१।४१३, ग्रा०, ह्रेषते) १ हिनहिनाना (घोड़े का शब्द)।

ह्नगे संवरणे (१।५३६, प०, ह्नगित)१ ग्राच्छादित करना, ढकना, लपेटना।

ह्मप व्यक्तायां वाचि (१०।१२६, 'प॰, ह्मापयति) १ स्पष्टोच्चारण करना २ बोलना ।

ह्नस शब्दे (१।४७२, प॰, ह्नमित) १ शब्द करना, आवाज करना । ह्लादी मुखे श्रम्यक्ते शब्दे च (११२२, श्रा॰ ह्लादते) १ मुखी होना २ सन्तुष्ट होना, प्रसन्न होना, ३ सन्तुष्ट करना, प्रसन्न करना ४ बाब के जैसा शब्द करना।

ह्वल संचलने (१।५४६, प० ह्वलितः, १०, प०, ह्वलयित) १ कांपना, थरथराना, २ भ्रान्त होना, मोहित होना घबराना।

ह्वृ कौटिल्ये (१।६६५, प०,

ह्नरति १ वक होना, टेढा होनां, बांका होना ।

ह्वे ज् स्पर्धायाम् शब्दे च (१। ७३३ उ० ह्नयति ते) । बुलाना, पुकारना, २ नाम लेना, नाम लेके पुकारना, हांक मारना, ३ मांगना, ४ युद्ध के लिये बुलाना, लड़ाई मांगना १ बराबरी करना, स्पर्धा करना, ६ लड़ाई करना । उप—

ति—वि—सम्—म्रा— (ग्रा॰॰)
१ युद्ध के लिये बुलाना।

इति 'ग्रजयमेरु<sup>२</sup>' मण्डलान्तर्गत<sup>3</sup>विरञ्च्यावासाभिजनेन<sup>४</sup> हरयाणान्तर्गत-'<sup>४</sup>स्वर्णप्रस्थ'-नगरनिवासिना

गौरीलालाचार्यशर्मण: पुत्रेण

युधिष्ठिर मीमांसकेन

सम्पादित:

संस्कृत-धातु-कोबः पूर्तिमगात ।



- १. निसमुपविम्यो ह्वः; स्पर्घायामाङः (ग्रष्टा० १।३।३०, ३१)।
- २. 'भ्रजमेर' नाम से प्रसिद्ध।
- ३. 'विरकच्यावास' नाम से प्रसिद्ध ।
- ४. **ग्रमिजन**=पूर्वजों का स्थान।
- ध्. 'सोनीपत' नाम से प्रसिद्ध ।

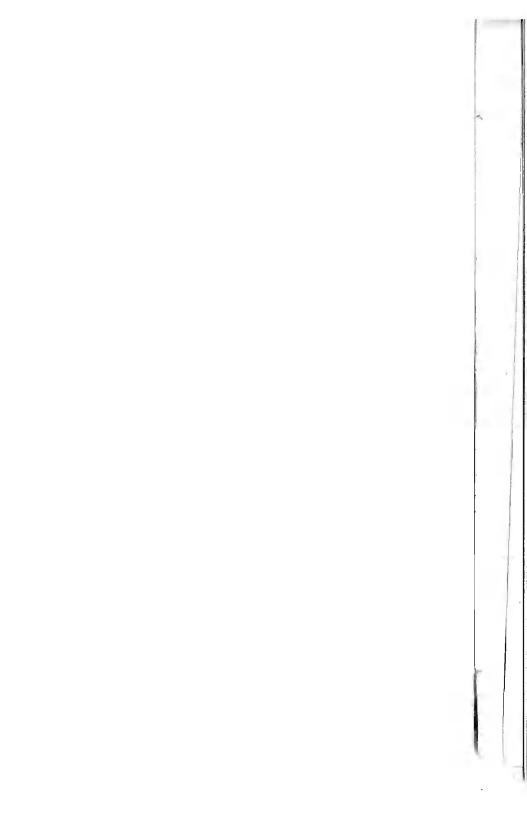

## संस्कृत-व्याकरण के अध्ययन

#### में

### विशेष सहायक प्रन्थ

१. ग्रहटाध्यायी (सूत्र-पाठ) ---पाणिनि रचित

€.00

२. धातुपाठ (मूलमात्र) — पाणिनि रचित

5.00

- ३. ग्रब्टाध्यायो-भाष्य (प्रथमावृत्ति)— पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञामु प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, विभक्ति, ग्रथं उदाहरण उदाहरण की सिद्धि, संस्कृत हिन्दी दोनों में । पूरा सेट प्रथम माग ५०.००, द्वितीय ५०.००, तृतीय माग ५०.००
- ४. महाभाष्य (हिन्दी व्याख्या) व्याख्याकार—युधिष्ठिर मीमांसक । प्रथम भाग—प्रथम खण्ड ६५.००, द्वितीय खण्ड ६०.००, द्वितीय भाग ७५.००, तृतीय भाग ७५.००।
- प्रथम माग ३०.००, द्वितीय भाग ४५.००।
- ६. शब्दरूपावली—लेखक—युधिष्ठिर मीमांसक

X.00

- ७. उणादिकोष- पञ्चपादी उणादिसूत्रों की ऋषि दयानन्द सरस्वती कृत व्याख्या। सम्पादक- युधिष्ठिर मीमांसक २५.००
- द्र. वर्णोच्चारणशिक्षा —ऋषि दयानन्द कृत हिन्दी व्याख्या। साधारण कागज २.००; उत्तम कागज ३.००
- ह. धातुप्रदोप—मैत्रेयरक्षित विरचित पाणिनीय घातुपाठ की ब्यास्या ६०.०० १०. वामनीय लिङ्गानुशासनम्—(स्वोपजवृति सहित) १४.००

ग्रन्थ प्राप्ति-स्थान---

रामलाल कपूर ट्रस्ट बहालगढ़, जिला सोनीपत (हरियाणा) रामलाल कपूर एण्ड सन्स, २४६६ नई सड़क, दिल्ली—६

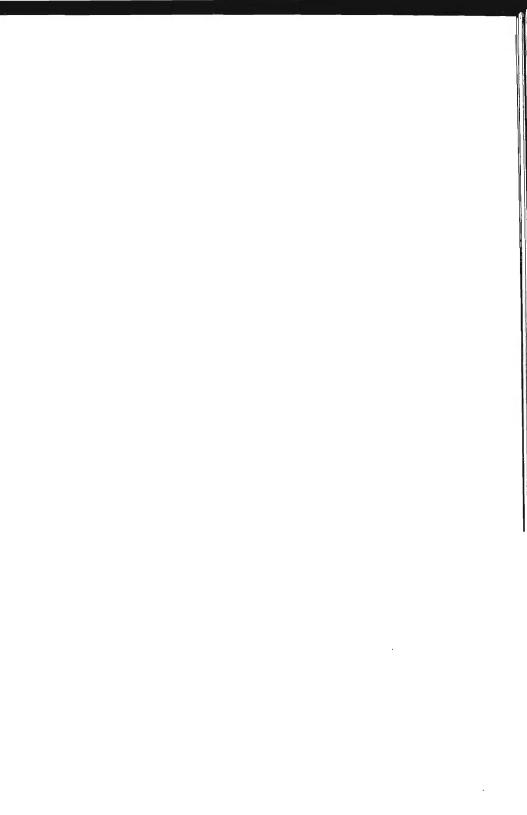

# राम लाल कपूर ट्रस्ट, के प्रकाशनों के प्राप्ति स्थान :-

- १- राम लाल कपूर ट्रस्ट पो• बहालगढ़ सोनीपत (हरियाणा)
- २- राम लाल कपूर एंड संस पेपर मर्चेन्ट २५६६, नई सड़क दिल्ली-११०००६
- ३- राम लाल कपूर एण्ड संस पेपर मर्चेन्ट गुरू बजार अमृतसर

